प्रिय कैलाश विहारी 'मौज' को

सस्नेह

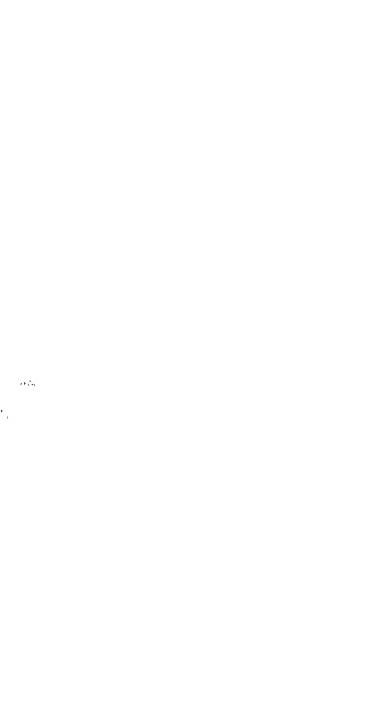

## दो शब्द

प्रस्तुत उपन्यास में महाभारत का प्रारंभिक काल चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें मैंने तत्कालीन समाज का चित्रण करना ही श्रपना मुख्य उद्देश्य रखा है। भारतीय समाज में निरन्तर वर्ग संघर्ष होता रहा है। किन्तु उसका स्वष्ट स्वरूप वर्ण संघर्ष के रूप में भारत में प्रगट हुआ है।

मैंने चमत्कारों को हटाकर तत्कालीन घटनात्रों को समकाने का प्रयत्न किया है। अपनी इतिहास की—'प्राचीन भारत का परिचय और विकास' तथा 'प्राचीन भारतीय परम्परा तथा इतिहास' में मैं अनेक तथ्यों का विवेचन कर चुका हूँ। इस उपन्यास में मैंने उनसे महायता ली है।

द्रोण ही इस कथा का मुख्य पात्र है। उसकी दिख्ता से उसके वैभव तक की कथा है। उसके संबंध में जितना जो कुछ महाभारत से मैं ते सका उसे उपस्थित किया है।

पर्म को श्रंघभिक्त से देखने वाले इस पुस्तक में कुछ तथ्यों को देखकर चिद्र सकते हैं कि पाएडव मनुष्य संतान थे। परंतु इस उपन्यास में मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो महाभारत काल में नहीं होती थी। ऐसा श्रवश्य है कि महाभारत के लेखकों ने चमत्कारों को श्रागे चल कर बहुत बदा-चढ़ा कर लिख दिया है।

उत्तर कुरु ग्रीर उंसके पास के पर्वतों का वर्णन महाभारत का ही है। वहाँ की प्रया में स्त्री-पुरुप स्वतंत्र वताये गये हैं। वहीं कुन्ती रही थी।

फिर पुराने काल में बहुत सी टॉटेम जातियां भी थीं, जो परवर्ती काल में पशु-पद्मी मान ली गईं। मैंने उन्हें मनुष्य ही माना है।

त्राक्षण श्रीर चत्रियों का संघर्ष प्राचीन काल में बहुत श्रधिक रहा है। जो लेखक केवल बौद्ध साहित्य के श्राधार की लेकर भारत का इतिहास खोजते हैं, वे भारत के इतिहास का एकाङ्गी श्रध्ययन करते हैं। पुराखों में बहुत-कुछ हैतिहासिक तथ्य पड़े हैं। बुद्ध काल भारत की घारा में एक छोटा सा गुग ही है। उसे तो घारा में रखकर देखना चाहिये।

प्रस्तुत कथा द्वापर की है। उस समय इस देश में राजतन्त्र के साय गया भी थे। इनकी विभिन्न परिस्थितियाँ भी थीं। मैंने उनका मेद श्रीर साम्य दोनों ही प्रगट किये हैं।

इनके श्रतिरिक्त जातियों का परस्पर सम्मिश्रया, वर्ण, श्राश्रम, तया तत्कालीन राजनैतिक विचारधाराश्रों पर भी मैंने प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है।

श्राजकल जो पुराण श्रीर महाभारत के रूप मिलते हैं उन्हें परवर्तों बाह्यणों ने काफी श्रपनी स्वार्थ-साधना के लिए बदल दिया है। परन्तु उसे यदि श्रारएयकों, ब्राह्मणों श्रीर वेद से मिलाकर देखा जाये तो काफी श्रसंगतियाँ दूर हो जाती हैं। स्वयं महाभारत में दो रूप हैं। एक प्राचीन, दूसरा स्पष्ट ही परवर्ती है। दोनों इतने स्पष्ट हैं कि उनका मेद समभाना कठिन काम नहीं है।

उस युग का वर्ग संघर्ष आज की विचारघारा के अनुसार नहीं न वे समभते ही थे कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेपण कैसे किया । उनके अपने ही विश्वास थे। आज जो हम अपने को देख रहें उनके कई शताब्दियों बाद की बात है। इसलिये कहीं भी वि वातावरण को मैंने विकृत नहीं किया है।

बास्तव में द्वापर एक बहुत ही महत्वपूर्ण युग या। उसके बाद ही राजिन्यों के युद्ध ने आयों को निर्बल बना दिया। इसी के बाद पुराया-कार ब्राह्मणों ने किल का आगमन भी बताया है। अनायों की शक्ति बहुत बढ़ गई।

इतिहास गहन विषय है। इसमें भूलें ग्रवश्य हेंगी। विद्वान उनका सुधार करें। मैं ग्रनुगृहीत होऊँगा।

रांगेय राघव

भागते हुए यज्ञसेन को लगा वह नहीं बच सकेगा।

उसने मन ही मन एक बार देवताओं का स्मरण किया और महा
मृत्युख्य जप को भीतर ही भीतर टुहराते हुए वह एकाएक कूद पड़ा
उसके पीछे ही महिष भी कूदा। च्रण भर प्रतीत हुआ कि महिष आ
यच्रतेन के ऊपर गिरेगा किंतु वह एकाएक विकराल स्वर से उकराय
और फिर भट से गिरा। यज्ञसेन तब तक लुढक कर दूर हो चुका या
वह मूर्छित हो गया था।

स्खे पहाड़ों पर धवा के वृद्ध खड़े थे। वकरियां उसके सव पर् चर गई थीं। वे नंगे ठूँठ पर्वत की पाषाणकाया पर ऐसे उगे हुए थे जैसे किसी कुरून स्थूलकाय मनुष्य के कंचे पर विरल रोम उग आये हों। पर्वत के चरणों पर स्खे मैदान के ऊवड़-खावड़ में शमी वृद्ध दिखाई देते थे। उनके छोटे श्रीर पतले हरे पत्ते काड़ियाँ से लगते थे। पवित्र शमी वृद्धों के अधकटे ठूँठ उस नीरवता को कुछ और तीच्य बना रहे थे। कभी-कभी पर्वत पर मयूर तृत्य करते थे। श्रीर उस समय उनकी पड़ज संवादिनी केका गूँज उठती थी। उनकी नील श्रीवा श्राकाश के धूमिलवर्ण की पृष्ठभूमि में सीधी होकर नीलम सी चमकती श्रीर जब वे उसे भुका कर ऊपर चोंच कर लेते तब उनका मरकत का

पहाइ बहुत ऊँचा नहीं, साधारण या। उसके दशान कोण की शोर नागों की बस्ती थी जहाँ उनके सुन्दर गृह बने हुये थे। दूसरी श्रोर दूर-दूर घर बना कर रहने वाले निषाद रहते थे। छोटी नदी में उनके बालक मछिलियों का शिकार करते श्रीर फिर पर्वत की श्रोर उनके घरों से निकलता धुश्राँ वायु पर चद कर चलता श्रीर दूर से नीलम से चमकते पर्वत पर मँडरा कर लय हो जाता। दिच्या की श्रोर हरियाली सघन होती जाती श्रीर दूर-दूर खड़े विराट् वट बच्चों के सहारे श्रपने विस्तार को फैलाती। बच्चों की लटकती जटाएं पृथ्वी में लोट कर गढ़

गई मानों किसी विराट् दैत्य ने अपनी उंगलियाँ पृथ्वी में धैंसा दी यीं ग्रीर वेगमय समीर के भोंकों में वह नीलम देत्य काँप रहा या।

निकट के टीले की आड़ में से एक श्यामवर्ण तक्या बाहर आगा। उसका शरीर अत्यंत सुगठित था। उसके मुख पर नये रोम अब काले हो चुके थे। उनमें यीवन का गहरापन आगाया था। उन्नत ललाट पर पसीने की बूँदें भालक आई थीं, जैसे पलाश के पत्ते पर ओस की बूँदें हों। उसके सुदृद्ध भुजदर्ग्डों पर उच्छिरित जीवन उमँग रहा था। लंबी नाक आगो भुकती थी और उसके ऊपर के नेत्र लंबे और फैले थे, जैसे दृष्टि में एक केन्द्र स्थापित करने के लिये सौण्डव ने यह संतुलन किया था। वह नंगे पाँव था और उसकी किट पर अबोबस्न के ऊपर ही उसका उत्तरीय वँधा हुआ था। उसने चौकनी आँखों से देखा और फिर एक बार बाण चढ़ा कर मिहप के ऊपर लच्य साधा। बाण वेग से छूटा और पवन की छाती को दनदनाकर फाइता हुआ मिहप के मस्तक में भरणूर घुस गया। यहाँ तक कि बाण के पुच्छ भी प्रायः भीतर समा गये। उस प्रचण्ड आधात से भी मिहप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह वैसा ही पड़ा रहा।

त्र के मुख से हास्य ध्विन निकली। उसने घीरे से कहा : मर गया।

श्रीर वह वेग से यज्ञसेन के पास गया। उसे पड़ा देख कर उसे भय हुश्रा। कहीं मर तो नहीं गया ! निकट जाकर देखा, नहीं कहीं भी चोट नहीं थी। केवल गिरने से घुटनों से रक्त वह रहा था।

उसने अपना उत्तरीय खोल कर अपने मुख को पोछ लिया और किर यज्ञसेन का सिर अपनी जंघा पर रख कर उसे उत्तरीय के व्यजन करने लगा। यज्ञसेन ने कराह कर आँखें खोल दी।

'कौन है, मैं कहाँ हूँ !' यज्ञसेन ने घवरा कर पूछा । रे

'कोई नहीं, भयभीत न हो । तुम मरे नहीं हो, जीवित हो । तुम्हारा धिर मेरी जंघा पर रखा है ।' श्रीर यह कह कर युवक हँ छ दिया ।

यज्ञसेन लिजत-सा उठ बैठा। वह वस्त्रों से ही चित्रिय प्रतीत होता या। उसने कहा: महिप कहाँ है!

'वह रहा।' युवक ने महिष की ओर इंगित किया। यज्ञसेन देख कर किमका।

युवक ने हँस कर कहा : श्रव वह मर चुका है।

'कैसे क्या हुआ, मुमे तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ,' यज्ञसेन ने कहा, 'दुरींत पशु मेरे ऊपर चढ़ आया, सचमुच मेरे तो प्राणकंठ में आ गये।'

'ठीक जिस समय तुम कूदे, मिहप भी कूदा, किन्तु मैंने उस पर बाण चलाया जिसने उसका मस्तक तोड़ दिया। मिहप अर्रा कर गिर गया। एक ही बाण ने उसे उसके स्वामी के पास पहुँचा दिया।'

दोनों हँस दिये। यज्ञसेन ने विस्मय से महिष को देखा, फिर पूछा : तो दूसरा बाण किसका है ? यह भी तुम्हारा ही है। मैं तो तुम्हारे भीर के समस्त बाणों को पहचानता हूँ।

े फिर वह कुछ देर चुप रहा। उसने कहाः श्राज यदि तुम न , तो मैं तो मर चुका था। मैं तुम्हें क्या कहूँ १

यज्ञसेन की सरलता पर दूसरा युवक कुछ लिबत सा दीख पड़ा। विने उठते हुए कहा: चलो। ग्राभार स्वीकार करने के लिये ग्राश्रम । बढ़ कर कोई स्थल नहीं है।

उसने यज्ञसेन का हाथ पकड़ कर उठा कर कहा: चल सकोगे ! 'चल सकने को तो में श्रव भी एक महिष मार सकता हूँ। त्राज हो श्रचानक ही भूल हो गई।'

युवक ने कुछ नहीं कहा। दोनों चलते रहे। राह में यश्सेन ने प्रपना धनुष उठा लिया।

कुछ दूर चलने पर यशसेन ने फिर फहा: तुम मेरे पाणदाता हो। बीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सक्रूँगा।

युवक ने फिर भी कुछ नहीं कहा।

यत्रसेन ने रूठ कर कहा : तुम मुक्ते याद रख सकोगे !

'नहीं,' युवक ने कहा और ठठाकर हँ सा। उसके हँ सने से निकट हो रोमन्थन करते मूगों ने चिकत भयभीत होकर देखा और ऐसी मुद्रा में स्थित हो गये जैसे अब छलाँग मार कर भागने का समय आ गया है।

यज्ञसेन ने उस हास्य का साथ दिया।

फिर कुछ दूर वे चुपचाप चले। यज्ञसेन ग्राहर या। वह जिन भावों को प्रगट करना चाहता या, उनके लिये उसके पास शब्द नहीं थे। ग्रीर यदि वह उस भाषा में कहता या जो परंपरागत थी तो उसे स्वयं लजा ग्राती थी क्योंकि जिससे वह बात कर रहा था वह क्या उससे हतना परिचित नहीं था कि उसकी चेण्टाग्रों से ही उसकी मानसिक श्रवस्था को समक्त ले ? ग्रातः उसकी व्याकुलता एक प्रकार का स्नेहा-धिक्य बनती जा रही थी।

'में ब्राश्रम में जाकर ,' उसने फिर कहा—'सबसे कहूँगा।' 'क्या कहोने !'

'जो चाहूँगा कहूँगा। तुमसे मतलन ? तुम तो निदा ग्रीर म्तुति के परे जो हो गये हो ?'

े धनी हरयाली आ गई थी। युवक ने भी मोड़ कर यज्ञसेन को देखा और मुस्कराया। फिर कहा: तो क्या चाहते हो यज्ञसेन, मैं तो समस्या को जुलभाने का वहीं से प्रयत्म करता आ रहा हूँ। अभी तक कोई हल नहीं निकल सका।

'क्या वात हो गई !' यज्ञसेन ने चौंक कर पूछा।

'कोई नहीं, भयभीत न हो । तुम मरे नहीं हो, जीवित हो । तुम्हारा धिर मेरी जंघा पर रखा है ।' श्रीर यह कह कर युवक हुँ स दिया ।

यज्ञसेन लिजत-सा उठ बैठा। वह वस्त्रों से ही चित्रिय प्रतीत होता या। उसने कहा: मिहप कहाँ है !

'वह रहा।' युवक ने महिष की त्रोर इंगित किया। यज्ञसेन देख कर किसका।

युवक ने हँस कर कहा : अन वह मर चुका है।

'कैसे क्या हुआ, मुक्ते तो कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ,' यज्ञसेन ने कहा, 'दुदींत पशु मेरे ऊपर चद आया, सचमुच मेरे तो प्राणकंठ में आ गये।'

'ठीक जिस समय तुम क्दे, मिहप भी क्दा, किन्तु मैंने उस पर बाण चलाया जिसने उसका मस्तक तोड़ दिया। मिहप ऋरों कर गिर गया। एक ही बाण ने उसे उसके स्वामी के पास पहुँचा दिया।'

दोनों हँस दिये। यज्ञसेन ने निस्मय से महिष को देखा, फिर पूछा : तो दूसरा नाया किसका है ? यह भी तुम्हारा ही है। मैं तो तुम्हारे त्यार के समस्त नायां को पहचानता हूँ।

फिर वह कुछ देर चुप रहा। उसने कहा: श्राज यदि तुम न होते, तो मैं तो मर चुका था। मैं तुम्हें क्या कहूँ ?

यज्ञसेन की सरलता पर दूसरा युवक कुछ लजित-सा दीख पड़ा। उसने उठते हुए कहा: चलो। श्राभार स्वीकार करने के लिये श्राश्रम से बढ़ कर कोई स्थल नहीं है।

उसने यज्ञसेन का हाय पकड़ कर उठा कर कहा: चल सकोगे ! 'चल सकने को तो मैं श्रव भी एक महिष मार सकता हूँ। श्राज तो श्रचानक ही भूल हो गई।'

युवक ने कुछ नहीं कहा। दोनों चलते रहे। राह में यहसेन ने अपना धनुप उठा लिया।

कुछ दूर चलने पर यज्ञतेन ने फिर कहा : तुम मेरे प्राणदाता हो । जीवन में मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सक्रुँगा।

गुवक ने फिर भी कुछ नहीं कहा।

यश्तेन ने रूठ कर कहा : तुम मुक्ते याद रख स्कोगे !

'नहीं,' युवक ने कहा और ठठाकर हँसा। उसके हँसने से निकट ही रोमन्थन करते मृगों ने चिकत भयभीत होकर देखा और ऐसी सुद्रा ने स्पित हो गये जैसे अब छलाँग मार कर भागने का समय आ गया है।

यज्ञसेन ने उस हास्य का साथ दिया।

फिर कुछ दूर वे चुपचाप चले। यज्ञतेन आतुर या । वह जिन भावों को प्रगट करना चाहता था, उनके लिये उसके पास शब्द नहीं थे। श्रीर पिट वह उस भाषा में कहता था जो परंपरागत थी तो उसे स्वयं लब्दा आती थी क्योंकि जिससे वह बात कर रहा था वह क्या उससे रतना पिरिचित नहीं था कि उसकी चेण्टाओं से ही उसकी मानसिक श्रवस्था को समभ ले ! आतः उसकी व्याकुलता एक प्रकार का स्नेहा-धिक्य बनती जा रही थी।

'भें त्राधम में जाकर ,' उसने फिर कहा—'सबसे कहूँना।' 'क्या कहोगे!'

'जो चाहुँगा कहूँगा। तुमसे मतलव ? तुम तो निंदा श्रीर स्तुति है परे जो हो गये हो ?'

धनी हरयाली आ गई थी। युवक ने भी मोड़ कर यज्ञसेन को देखा श्रीर मुस्कराया। फिर कहा: तो क्या चाहते हो यज्ञसेन, मैं तो उमस्या को जुलमाने का वहीं से प्रयत्म करता आ रहा हूँ। अभी तक कोई हल नहीं निकल सका।

'क्या बात हो गई !' यज्ञसेन ने चौंक कर पृछा।

'वात यह दूईं कि तुम इस समय मेरी प्रशंसा कर रहे हो ऋीर चाहते हो मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाऊँ। ऋौर यदि इस समय मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिये तुम्हारा ऋनुमोदन करता चलूँ, तो वह तो ऋपने सुख से ऋपनी प्रशंसा हो जायेगी। कैसे हो फिर १ तुम्हारा मान भी न दूटे, मेरा मन भी भर जाये १'

दोनों के मुक्त अष्टहास से चृत्तों पर आकर बैठे पत्ती उड़ कर इघर-उघर हो गये और कलरव करने लगे। इस समय कहीं पास ही गाय के रॅंभाने का शब्द सुनाई दिया। और फिर कहीं मनुष्य स्वर सुनाई देने लगा। यज्ञसेन अब आगे या। युवक पीछे। उसकी चाल में एक गांभीयें या। यज्ञसेन में यौवन का अल्हड़पन अधिक या। चृत्तों की सघन हरियाली में दोनों घीरे-घीरे छित्र गये।

## २

🔌 'जीवल !' महर्षि ऋग्निवेश्य ने पुकारा।

जीवल ऋग्निहोत्र का रक्त शूद्र था। उसने प्रवेश करके कहा: स्वामी!

'द्रोण श्रीर दुपद लीट श्राये !' 'व्रसु ! श्रभी-श्रभी ही श्राये हैं।' 'उन्हें मेरे समीप भेज दो।'

जीवल चला गया। कर्मान्त से श्रामी श्रामी लौट कर टिट्टिम दास वैठा खाना खा रहा या। जीवल ने उसे देख कर कहा: श्राधाव! (श्रर्यात् दौड़ कर श्रा)

टिहिम भोजन छोड़ कर भाग श्राया। जीवल ने उसे द्रोण श्रौर द्रुपद को बुलाने मेज दिया। वह भाग चला। जीवल चला गया। एक कुत्ता श्राकर टिट्टिभ के भोज़न को खाने लगा। वृष्णि कुमार फिल्लीवभु उधर से निकला, उसने देखा भी, किंतु उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वह श्रपने रास्ते चला गया।

टिटिंग दौड़ा-दौड़ा योतिमत्सक के समीप पहुँचा जो इस समय हुएभों की सेवा में लग्न था। उसके पास शालिपिएड नामक नाग खड़ा कुटी करके रख रहा था। मारिषा कंघे पर बड़ा कलश जल से भर कर हा रही थी।

'श्राय,' टिट्टिभ ने पुकारा, 'श्राय द्रोण श्रीर श्राय यश्सेन श्रासेट ने लीट श्राय ?'

'जाकर हूँ द ले,' योतिमत्त्रक ने वृपभ को खूँ टे से वाँघते हुए परा, 'मैं क्या सबके पीछे-पीछे लगा घूमता हूँ !

टिट्टिम ने कहा: देव क्या करें। श्रीर वह फिर दूसरी श्रीर दीड़ चला।

श्राश्रम दूर तक फैला हुन्नाया। मध्य में ग्रह ये।

उनके चारों श्रोर वन या श्रीर वन के उपरांत पूर्व की श्रोर खेत ये। वहीं वन के समात होने के स्थान में दासों के घर वने हुए थे। श्रीकांश मिट्टी श्रीर लकड़ी के वने हुए। श्रीधा काक शूद्ध पुत्राल पर पटा था। हृद्ध या। प्रातः स्वयं उसे वहीं भोजन दे दिया जाता, वह कि की भाँति उसे चवा कर काफ़ी देर में खाता श्रीर फिर हाथ में लाटी लेकर समस्त श्राश्रम में चक्कर लगाता। श्राश्रम के मृग उसके मित्र थे। जब वह चलता, वे उसे घेर लेते। काक प्रसन्न होकर उनकी श्रीम में विष्यम श्राँखों से देखने का प्रयत्न करता, फिर हाथ से टटोलता। जद महिंप त्रिवची श्राश्रम में श्राये थे श्रीर उन्होंने जामत्व, तोत्तायन श्रीर इनरवा नामक श्रयर्ववेद की शाखाओं का पाठ किया था, तब धर होन न ले इसलिये काक को ही दूर विठा दिया गया था कि वह

सव को रोकता रहे। जब तितिरि शूद्ध ने एक बार अकेले में कीयुः गीतम की नकल करते हुए गाया—

> इंद विष्णुर्विचकमे त्रे वा निद्वे पदम् समूदमस्य पा ॐ सुले,

उस समय दुर्भाग्य से ब्राह्मणों ने सुन लिया। तब काक ने ही कह या कि तिचिरि ने नहीं, कोई ब्रह्मचादी पच्ची पाठ कर रहा या। श्रमं श्रमी उड़ गया। तपोवन में उस दिन हलचल मच गई थी। काक मन ही मन हँसा या श्रीर उसने उस दिन तिचिरि की प्राण्यच्चा करने वे सुकृत को श्रपने देवता काक को समर्पित कर दिया। उस दिन काक विल में पहले ही श्राश्रम के कुक्कट को बिल प्राप्त हो गई। काक ने श्रपना भोजन बाहर रख दिया या। वह जानता या महर्षि तृण्यिंद् के कहने से ही पैलगग श्रद्ध मारा गया था। काक इस समय यक कर सो रहा था।

टिहिम ने उसे जगा कर कहा: काक! तूने श्राये द्रोण के

'देला तो मूर्ल, मैंने किसी को नहीं। किंतु जानता हूँ वह बड़े करण है।' काक ने उठकर बैठते हुए कहा। उसने अपनी आँखों को ऐसे मीड़ा बैसे अब खोल ही देगा और टिट्टिम चला गया। काक ने धीमे हे कहा: दिख है तभी वह इतना सरल है। जब तक उसका पिता जीवित या तब वह क्या चिंता करता था!

श्रुपि भरद्वाज श्राङ्गिरस थे । श्राग्नवंश में उत्पन्न हुए वे हरिद्वान्में जाह्नवी तीर पर रहते थे । उनके परम मित्रों में उत्तर पाञ्चाल के राज पृषत थे । काल की गति में भरद्वाज ऋषि एक दिन नदी पर स्नान करने गये । उस समय यद्धनगर तृषार से ताग्रीष्ठ नामक यद्ध श्रिषपित के साथ धृतात्री श्रुप्सरा श्रापने श्रानेक बंधु गन्धनों के साथ वहीं ठहरी हुं

पर गिरता है श्रीर पुत्र फिर वृषम की भाँति उस भार को दोता है। उस समय यदि पुत्र , त्राकेला होता है तो वह कम भुकता है, यदि परिवार संग होता है, तो वह कुछ श्रिषक भुक जाता है।

काक ने श्रपने कंघे हिलाये जैसे कृता श्रपने चर्म को मक्ली बैठने पर हिला देता है।

उस समय पश्चिम के अग्निहोत्री यजुर्वेद की श्यायायन शाला के मंत्रों का पाठ कर रहे ये। कृष्ण द्वेपायन नामक ऋषि ने कुछ दिन पूर्व ही जो वेद का व्यास किया था, उसका प्रभाव पदने लगा था। मद्र के ब्राह्मण इन वार्तों को स्वीकार नहीं करते थे। वहाँ ब्राह्मणों का विशेष आदर नहीं था। वहाँ वैश्य और च्रित्र भी पौरोहित्य करते थे। वहाँ के राजा केवल नाम के राजा थे। केवल उनके समीप भूमि अन्यों से कुछ अधिक होती थी। समस्त आर्थ वहाँ शासक थे। उन सबका एक निर्वाचित महाराजा हुआ करता था। इस समय शूल नामक राजा था। उसकी योग्यता प्रसिद्ध थी। वह तकण् था। वह ब्राह्मणों के आधिपत्य स्वीकार नहीं करता था। ब्राह्मण इससे उसे ग्लेच्छ कहते थे। कुक

काक सोचते-सोचते ऊत्र गया। जैसे मद्र वैसे पंचाल। इसी समय श्राचाप सुनाई दी। श्रंधा स्वर से ही पहचान गया। श्राचे की श्रांखों के स्थान को उसका प्रत्येक श्रंग चैतन्य होकर पकड लेता है। उसने कहा: प्रभु ! श्रार्थ्य द्रोण !

'काक !' द्रोण ने कहा और उसके सिर पर हाय रखा । 'प्रभु !' काक ने कहा, 'भासुरदेव! टिट्टिभ आर्य को दूँ द रहा या!' 'क्यों !'

'देव! महर्षि ने बुलाया होगा।' 'ग्रन्छा में जाता हूँ।' द्रोण चल दिया। काक फिर सो गया। द्रोण मन में विचार करने लगा। दूर श्रव कुन्ताप का पाठ हो रहा था। ब्राह्मणाच्छंसि द्वारा गाये हुए यह मंत्र वृद्ध ब्राह्मण स्वीकार ही नहीं करते थे। जिस समय द्रोण श्राचार्य श्रान्वेश्य की कुटीर के निकट पहुँचा उसने देखा, पूजनी—श्राचार्य पत्नी की पालतू चिंह्या श्रपनी बंधी टाँग लिये छुप्पर पर इसर-उघर फुदक रही यो श्रोर श्रमीपाह नामक देश के कुछ तक्ण एक श्रोर न्यग्रोधवृद्ध की छाया में बैठे थे। वे नये विद्यार्थी थे। श्राचार्य श्राप्त-वेश्य का नाम प्रसिद्ध या। उनके यहाँ कांबोज से लेकर मिथिला तक के तक्ण श्राते थे। यक्तछोम के सूद्ध राजा का पुत्र श्राया था, जो पिता की पराजय का समाचार सुनकर लौट गया था। उसका वहाँ पिता के साथ ही वध कर दिया गया श्रीर फिर चित्रयों ने वहाँ शासन श्रांभ कर दिया था।

मेध्या नामक दासी ने द्रोण को देख कर प्रणाम किया। वह किचित गीरवर्ण थी। उसे श्रपने रूप का ज्ञान था। उसने विकम हिन्ट से द्रोण को देखा श्रीर कहा: देव! कहाँ चले गये थे?

'कही तो नहीं, ' द्रोण ने कहा।

वह मुस्कराई ।

'श्राचार्य को स्चना दे।'

'जाती तो हूँ।' वह इठला कर भीतर चली गई।

तरुण द्रोण के नासापुट कुछ फूल गये। भुनदरह फड़के जैसे स्त्री रा पेंका हुआ अस्त्र अंकन्यस्त पुरुप ने धर्य से रोका और फिर पलट पर फेंक दिया।

टिटिंभ जब लीट कर श्राया, उसने दूर से देखा द्रोण श्राचार्य के दार पर खड़े थे श्रीर उसके भाजन को खाकर कुत्ता गोल होकर सो रहा या। उसने कोध से उसमें पत्यर मारा। कुत्ता कें कें करके काक के पाए पुश्राल पर जा सोया।

श्राचार श्रिमवेश्य बृद्ध थे। उनका शरीर स्वर्ण की भाँति दीत या जिस पर उनके पिंगल केश और दीर्घ भूजाल ने एक भन्य त्राकृति का निर्माण किया था। उनकी नाक लंबी और मुकी हुई थी। उनके कंषे चोड़े ये परन्तु अब बुद्धावस्था के कारण उनकी हिंदुयाँ ही दीखती थीं, उन पर की पेशियाँ मोटी नहीं रही थीं। उनका लंबा शरीर केवल श्रघोवासक श्रीर उत्तरीय घारण करता था। कंवे पर श्वेत यहोपवीत ऐसा प्रतीत होता या जैसे स्वर्णकमल पर चाँदी का तार पड़ा हो। उनके नेत्र पीले थे। वे कुशासन पर स्थित थे। उनके सम्मुख यज्ञसेन द्रुपद दोनों घुटनों को हाथों में बाँ घे उन पर चिबुक रखे बैठा था। उसके नेत्रों में एक उदासी थी जैसे वह घोर चिंता में हूब गया था। सम्मुख स्राचार्य फ्तनी बलन्बरा कुटीर के बाँस को पकड़े दूसरी कुहनी फलका पर टेके खड़ी थीं। उनके नेत्र नीले थे। केशों में कुछ नीला-पन था। इस समय उन्होंने स्नान करके उनको खोल दिया था श्रीर ं 🖣 रेशम के लच्छों से वकताहीन सीधे लटक रहे थे। उनका नीला श्रघोवल जानु से कुछ नीचा या। वार्ये कर में स्वर्णकंकण या। कटि पर मृगछाला वँधी थी। उनका वर्गां दूध से भी श्रिधिक स्वच्छ था। मुखे पर कुछ मुर्रियाँ भलकती थीं। उस समय तक ब्राह्मण श्रीर च्त्रियों में माँग में सिन्दूर लगाने की प्रया नहीं थी। नाग श्रीर संथाल जातियाँ ही उसका प्रयोग करती थीं। श्राचार्य पत्नी बलन्धरा किसी समय **त्राचार्य के** ऋतीत पौरूष के उपयुक्त अतीत सुन्दरी रही होंगी। यह उनके गालों के हलके खिचान पर पड़ते छोटे-छोटे गड्दों से प्रतीत होता था, वे भैंवर से गड्ढे जो हँमते समय पड़ते हैं। उनकी नािका लंबी होकर भी जहाँ उनके होठ धारंभ होते ये वहाँ श्रपना महत्व खो देती यीं श्रीर उनके पतले होंठ श्रपनी सदा रहनेवाली

जो उसने सावधानी से पोछ लिया किन्तु श्राचार्यपत्नी की श्राँखों से यह नहीं छिप सका । उनकी श्राँखों में पानी छलक श्राया ।

उन्होंने कहा: पुत्र ! त्राघीर न हो !

कहा तो, परन्तु फिर उन्होंने श्रपने नेत्र पोंछ लिये।

'राजा पृषत् मेरे मित्र थे,' श्रमिवेश्य ने कहा, 'परमज्ञानी थे। किन्तु दृद्धावस्था सदैव ही दुखदायी होती है। कोई श्रमर नहीं होता पुत्र। परमवीर महादानी इन्द्र के से शीर्थवान भी इस संसार से एक दिन चले जाते हैं। मांघाता, रघुकुल के राम, भगीरय, सुदास, ययाति, कोई भी नहीं रह सका।'

कहते-कहते उनका गला जैसे रूँध गया किन्तु श्रपनी व्याकुलता को छिपाने के लिये वे खाँसने लगे। सुस्थिर होने पर फिर कहा: धनुर्वेद समाप्त कर चुके। श्रय जीवन के चेत्र में उतरो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो।

्रदुपद ने उठ कर श्राचार्य श्रीर श्राचार्यपत्नी के चरणों को छुश्रा।
के श्राशीर्वाद समात भी न हो सके थे कि ठीक उसी समय कुटीर
बाहर कुछ लोगों के श्राने-जाने का शब्द हुश्रा। पाञ्चाल के
बामन्त्रण के भेजे हुए श्येनजित् श्रीर चित्रवाहन नामक श्रायुक्त श्रीर
बमातार श्राचार्य के यादवश्रंघ का शिष्य हृदिक श्रीर चुलुका दासी
के साथ द्वार पर उपस्थित थे। उनके पीछे श्रानेक काले रंग के मूतिव
दास श्राने सिर पर श्रानेक थालों में फल, उत्तर के कम्बल, स्वर्णसंड
श्रादि वस्तु लिए खड़े थे।

द्रोग ने उठ कर देला थ्रौर कहा : गुरुदेव ! पाञ्चात के श्रमुक्त उपहार लेकर उपस्थित हैं ।

द्रुपद ने विनीत होकर कहा : गुरुदेव ! उसने ग्रीर कुछ नहीं कहा ।

मधुविद्या के पारंगत स्त्रीपजन्धिन उस समय दूर दिखाई दिये।
स्त्रीपजन्धिन मृद्ध थे। स्त्रयर्वणगोत्रोत्पन्न दृष्यङ् ने स्रत्यन्त प्राचीन
काल में जो विद्या स्त्रश्वियों से कही थी, जो पौतिमाष्य, गौपवन, स्त्रनाभिम्लात, पाराशर्यायण स्त्रादि से शब्द परंपरा से चली स्त्रा रही थी,
वे उसी के स्त्राचार्य थे। द्रोण उनके दर्शन करने को उठ खड़ा हुस्रा।

'जा रहे हो ?' मेध्या ने कहा। 'महर्षि के दर्शन करने जाता हूँ।' 'श्रार्य यज्ञसेन से नहीं मिलोगे ?'

'श्रभी वह कार्यलग्न है। व्यस्त है। उसे कुछ मुक्ति हो, तो तुरंत जाकर मिल्ँगा।'

मेध्या श्रभी तक दूर थी। कुछ निकट श्रागई। कहा: भैंने श्रभी सुना तुमने श्राज श्रार्थ यज्ञसेन की जीवन रचा की है।

द्रोण ने छिर भुका लिया। 'द्रुपद स्वयं कहते थे।'

द्रोण ने फिर भी कुछ नहीं कहा।

'तुम सबकी रचा करते हो, मैंने ही तुम्हारा क्या श्रापराध किया है ?'

द्रोण हँ सा। उससे मेध्या श्राहत हुई।
द्रोण ने ही कहा: मैं ब्राह्मण हूँ।
'मेरे भी पिता ब्राह्मण हैं।'
'किंतु तू दासी पुत्री है।'
'ऐसा क्या होता नहीं!'
'होता है, परन्तु मेरा जीवन तो नवीन है।'
मेध्या चुप रही। फिर कहा: मुक्ते श्रपनी दासी ही बना लो।
'दासी!' द्रोण ने कहा, 'उसके लिये पहले तो श्रभी में श्राचाप

का शिष्य हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ । फिर उसके लिये धन चाहिये । पिता के स्वर्गवास के उपरांत मेरे पास कुछ नहीं है ।

द्राह्मण्यत्व का गर्व लगा जैसे चटकने लगा। च्रण भर पहले का गीरव ध्वस्त हो गया था। दारिद्र्य पुकार उठा। मेध्या ने खीभ कर कहा: तुम्हारे पास सब बातों का उत्तर है।

द्रोग मुस्कराया । पृद्धा : भूठ कहता हूँ !

मेध्या चली गई। सामने से स्नाचार्यपत्नी बलन्धरा स्नपना मृगशावक लिये चली ह्या रही थीं। उन्होंने दूर ही से कहा: पुत्र! वुम गये नहीं ! यशसेन तुम्हारे लिये व्याकुल हो रहा था।

'जाता हूँ माता', द्रोण ने उत्तर दिया, 'ऋपि दर्शन को ...'

'यहाँ श्रदेले क्यों खड़े थे ! मित्र के जाने का दुख हुआ !' वे श्रमी धुन में कहती रहीं, 'तुम्हें तो एक का दुख हुआ, परन्तु हमारे यहाँ तो नित्य ही कोई न कोई दुख दे जाता है । छोटे-छोटे वालक दन कर आते हो, सारी ममता जब तुम पर उँड़ेल दी जाती है, तो तहण होकर चले जाते हों। तुम्हारे आचार्य का हृदय तो सह लेता है। में तो नहीं सह पातो । माँ का हृदय है न ! तुम क्या जानो इम्हारी माता धृतात्री तो उस हृदयहीन आप्सरा जाति की थी जहाँ कां श्रमें को आनन्द का स्रोत समक्तती है, रनेह नहीं जानती''

वह बहबहाती रहीं। द्रोण नहीं गया। वह कुटीर की श्रोर चल पड़ा।

## 8

रात्रिका गहरा श्रन्धकार चारों श्रोर छा गया था। श्राचार्य श्रिन्वेश्य के द्वार पर दास उलकाएँ जलाये इधर से उघर घूम रहे ये। नाग्रोध चृक्त के नीचे द्वपद श्रीर द्रोगा वैठे थे। दोनों के द्वदय भरे हुए थे।

'खेद न करो', द्रोण ने कहा, 'समके पिता एक न एक दिन चरं जाते हैं।'

उसे अपने पिता का स्मरण हो आया। भरद्वाज ऋषि का स्मरर श्राते ही उसके नेत्रों में जल भर आया। तत्र उसे अनुभव हुआ हि दूसरे को शाब्दिक सहानुभूति देना कितना सरल है, वास्तविकत कितनी कठोर है। दुपद ने कहा, 'मेरे पास आना। मेरा सत्र कुह तुम्हारा है।' वह और नहीं कह सका। बहुत देर तक वे एक दूसरे हे नहीं बोले। दुपद ने ही किर कहा, 'मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँ गा द्रोण कभी नहीं भूलूँ गा।' किर अपने आप कहा, 'मैं सस्य कह रहा हूँ। अश्विद्धयं मेरे साची हैं।'

, 'मैं विश्वास करता हूँ।'

पारिजात का मादक सौरभ जिलार रहा था। दोनों चुपचाप बैठे रहे। पातःकाल देला रात रोती रही थी। दूर्वा पर उसके श्रासंख्य श्रांस्चमक रहे थे।

स्रीर किर एक बार, दो बार, वे गले मिले । हुपद यशसेन सचमुच गया । उसके श्वेत तुरंग के मुमों से उठी धूलि च्ला भर उठती ही, किर वह भी बैठ गई। द्रोण बहुत देर तक बैठा रहा। वह सब हुद भूल गया था।

काक हाथ में लाठी लिये उधर से निकला। उसने पुनाराः टेटिम!

टिहिम नहीं था। सामने से शालिपिएड नाग, मारिया के साथ श्रा हा था। उसके हाथों में इँघन था। मारिया के क्षे पर जल का घड़ा।

मारिपा ने कहा: क्यों ! टिहिंभ को क्यों पुकारते हो ! वह ग्रार्थ यज्ञसेन के कुटीर को ठीक कर रहा है । वे चले गये हैं न !

'जानता हूँ मारिपा', काक ने कहा, 'किन्तु आर्य द्रोण कहाँ हैं ?

जाते समय आर्थ द्रुपद मुक्तेः अपना उत्तरीय दे गये हैं प्रसन्न होकर। वहे द्यालु ये। अन्यया इस दास को कौन पूछता या ?'

'तो टिहिभ का इतमें क्या काम या !' दूर होते हुए शालिपिएड

ने पूछा।

'उसी से पूछता श्राये द्रोण कहाँ ई ?' 'दिटे हें श्राये, निकट ही तो,' मारिषा हँसी।

'ब्रार्थ!' काक ने पुकारा ।

'क्यों ?' द्रोण ने कहा, 'क्या हुन्रा ?'

'शार्थ इतने निकट थे फिर भी इस दोन को उत्तर नहीं दिया ? इस इद पर इतना कोध क्यों भूसुरदेव ! ब्राह्मण देवता, मैं तो श्रंघा हैं, श्रन्यण क्या श्रापको उत्तर देने का कष्ट उठाना पड़ता !'

द्रोण ने कहा : भ्राजा, स्रा। बैठ !

शब्द सुन कर काक आकर पाँचों के पास बैठ गया। अब वह दक्ने लगा: आर्थ, आपके बड़े मित्र थे। आपका दृदय तो बहुत दुखी होगा। देव! एक बार मैंने देखा था, पुष्प के गिर जाने पर बृद्ध में से उस स्थान से जल निकल आया था। देव जहाँ स्थावर रोते हैं, वहाँ चल जंगम क्या नहीं करते ? और फिर ब्राह्मण ? वहां की वेदना भी वेदना ही होती है, बड़ी होती है.

काक इसी प्रकार वक-वक करता रहा। द्रोण को उसकी वातों में इस संतोप प्राप्त हुआ। तिचिरि एक छोटा श्रधोवस्त पहने श्राकर भाग कर होंपता हुआ खड़ा हो गया। उसने कहा, श्राप्य ? श्राचार्यपत्नी ने रमस्स किया है। श्रार्य श्रीपजन्धनि वहीं हैं ?

द्रोण डठ कर वहीं चला गया।

श्राचार्यपत्नी ने देखते ही कहा: वत्स ! तुमको क्या हुआ !

'इद तो नहीं माता।'

'बुछ नहीं ! श्रपना मुख देखा है ! कैसा उदास है !' फिर वे

'खेद न करी', द्रोण ने कहा, 'सबके पिता एक न एक दिन चरे जाते हैं।'

उत्ते श्रपने पिता का रमरण हो श्राया। भरद्वाज ऋषि का रमरण श्राते ही उसके नेत्रों में जल भर श्राया। तत्र उसे श्रनुभव हुशा कि दूसरे को शाब्दिक सहानुभूति देना कितना सरल है, वास्तविकता कितनी कठोर है। द्रुपद ने कहा, 'मेरे पास श्राना। मेरा सत्र कुछ तुम्हारा है।' वह श्रीर नहीं कह सका। बहुत देर तक वे एक दूसरे से नहीं बोले। द्रुपद ने ही फिर कहा, 'मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँ गा द्रोण! कभी नहीं भूलूँ गा।' फिर श्रपने श्राप कहा, 'मैं सत्य कह रहा हूँ। श्रिश्वद्यं मेरे साल्वी हैं।'

, 'मैं विश्वास करता हूँ।'

पारिजात का मादक सीरभ विखर रहा था। दोनों चुपचाप बैठे रहे। प्रातःकाल देखा रात रोती रही थी। दूर्वा पर उसके असंख्य स्रोंस चमक रहे थे।

श्रीर फिर एक बार, दो बार, वे गले मिले । द्रुपद यज्ञसेन सचमुच ल गया । उसके श्वेत तुरंग के सुमों से उठी धूलि च्या भर उठती रही, फिर वह भी बैठ गई। द्रोण बहुत देर तक बैठा रहा। वह सब कुछ भूल गया था।

काक हाथ में लाठी लिये उधर से निकला। उसने पुनाराः टिट्टिम!

टिप्टिम नहीं था। सामने से शालिपिएड नाग, मारिषा के साथ आ रहा था। उसके हाथों में ईंधन था। मारिषा के कषे पर जल का घड़ा।

मारिपा ने कहा: क्यों ! टिहिंभ को क्यों पुकारते हो ! वह आर्थ यज्ञसेन के कुटीर को ठीक कर रहा है । वे चले गये हैं न !

'जानता हूँ मारिपा', काक ने कहा, 'किन्तु आर्थ द्रोण कहाँ हैं ?

नाते समय आर्थ द्रुपद मुक्तेः अपना उत्तरीय दे गये हैं प्रसन्न होकर ! वहे द्वालु थे। अन्यया इस दास को कौन पूछता था !'

'तो टिहिम का इतमें क्या काम या ?' दूर होते हुए शालिपिएड ने पृद्धा।

'उसी से पूछता श्रार्थ द्रोग कहाँ हैं ?' 'दैठे हैं श्रार्थ, निकट ही तो,' मारिषा हैंसी। 'श्रार्थ!' काक ने पुकारा।

'क्यों ?' द्रोण ने कहा, 'क्या हुन्ना ?'

'श्रार्थ इतने निकट ये फिर भी इस दीन को उत्तर नहीं दिया ? इस इद पर इतना कोध क्यों भूसुरदेव ! ब्राह्मण देवता, मैं तो श्रंधा हूँ, श्रन्यथा क्या श्रापको उत्तर देने का कष्ट उठाना पड़ता !'

शेण ने कहा : आजा, आ। बैठ !

शब्द सुन कर काक आकर पाँचों के पास बैठ गया। अब वह दक्ते लगा: आर्थ, आपके बड़े मित्र थे। आपका इदय तो बहुत दुखी होगा। देव! एक बार मैंने देखा था, पुष्प के गिर जाने पर बच्च में से उस स्थान से जल निकल आया था। देव जहाँ स्थावर रोते हैं, वहाँ घल जंगम क्या नहीं करते ! और फिर आहरण ! वड़ों की वेदना भी वेदना ही होती है, बड़ी होती है. "

काक इसी प्रकार वक-वक करता रहा। द्रोण को उसकी वार्तो में इस संतोप प्राप्त हुआ। तिचिरि एक छोटा अधीवस्त्र पहने आकर भाग कर हाँपता हुआ खड़ा हो गया। उसने कहा, आर्थ ? आचार्यपत्नी ने स्मरण किया है। आर्थ श्रीपजन्धनि वही हैं ?

द्रोण उठ कर वहीं चला गया। श्राचार्यपती ने देखते ही कहा: वत्स ! तुमको क्या हुश्रा ! 'इ.छ. तो नहीं माता।' 'इ.छ. नहीं ! अपना मुख देखा हैं ! कैसा उदास हैं !' फिर वे ऋषि प्रवर श्रीपजन्धनि को सुनाने लगीं : मित्र चला गया है, इसलिये वत्स इतना दुखी है।

वृद्ध ऋषि हेंसे। कहा: वालक है न ! इस श्रवस्या में बुद्धि ऐसी ही स्नेहशी जा होती है। वह तो मनुष्य निरंतर दुःख सह-सह कर संसार को समभता है।

'वैसे वड़ा कुशल है, चतुर है,' गुरुपत्नी ने प्रशंखा के स्वर में

'हाँ श्राँ,' वृद्ध ने श्रवकी बार कहा, पुत्र ! तुम्हारा मंगल हो । स्यों नहीं, स्यों नहीं !'

द्रोण ने उन्हें साष्टांग दंडवत किया ।

'कल्याण हो वत्स,' वृद्ध ने हाय उठा कर श्राशीर्वाद दिया !

श्राचार्य श्राग्नवेश्य ने प्रवेश किया। द्रोण ने पुन: मुक कर साष्टांग दण्डवत् किया। श्राशीर्वाद प्राप्त करके वह बैठ गया। श्राचार्यपत्नी ने महर्पि श्रीपजन्धनि के लिये मधुपर्क बनाया या। योड़ा सा एक पत्ते पर द्रोण को भी दिया। द्रोण उसे खाकर हाथ धोकर कलश भर लाया श्रीर उसने महर्षि के हाथ धुना दिये।

श्राच।र्यं श्राग्निवेश्य ने वैठ कर कहा : वड़ा होनहार है । उनके मुख से इतना ही श्रलंघा ।

श्रीर किर वे बातें करने लगे। महर्षि श्रीपजन्धनि इस सम गांधार से श्रा रहे थे। वे यात्रा के विवरण श्रीर मार्ग में मिले विद्वान श्रीर तपोवनों की प्रगति के विधय में बताने लगे। उन्होंने श्रनायों मलेच्छों, कुलिकों के विधय में भी बताया। कई स्थानों पर श्रसुर राज श्रीर राज्ञस राजा बलवान होते जा रहे थे। किर उन्होंने कुरु प्रदेश के विषय में पूछा। श्राचार्य ने बताया, कि महाराज शान्तनु के देहां के बाद उनके पुत्र चित्राङ्गद को उसी वाम के गंधव राजा ने सरस्वतं नदी के तीर पर मार डाला। तत्र महावीर भीष्म ने "" 'भीष्म कीन !' महर्षि पूछ बैठे । 'ग्राप बाल्यावस्था में ही चले गये थे । वही गङ्गादत्त !' 'ग्रोह, ठीक ! फिर !'

'फिर उनके बाद भीष्म ने श्रनुज विचित्रवीर्य को तिटा दिया। भोष्म ने उनके तरुण होने पर काशिराज की दो कन्याश्रों को — श्रम्त्रिका, श्रम्वालिका—हर कर उनका राज्यस विवाह कराया। दुर्भाग्य से वह विपय-भोगों में ज्ञय प्रस्त होकर मर गया। फिर शान्तनु पत्नी पत्यवती ''' फिर श्राचार्य ने छिर हिला कर कहा—'दाशराज कन्या, यमुनातट पर रहतो थी '''यात्रियों को नदी पार कराती थी '''नौका से ''उसने हैपायन व्यास से नियोग का प्रवन्ध कराया तत्र श्रम्त्रिका, श्रम्वालिका के दो पुत्र हुए। धृतराष्ट्र श्रीर पाण्डु। श्राजकल, धृतराष्ट्र तो श्रंचे हैं, पाण्डु राजिसहासन पर है।'

'ठीक है,' महर्षि ने कहा, 'ब्राह्मण का बीज, स्वित्रय का स्वेत्र, रहुत श्रोष्ठ है।' फिर जैसे याद आया, 'मुक्ते ध्यान आता तो है। गांधार के राजा मुबल की पुत्री धृतराष्ट्र को ब्याही है ?'

'हाँ, वड़ी खाध्वी है,' श्राचार्थपत्नी ने कहा, 'जब से श्राई है उसने श्रपनी श्रांखों पर पट्टी वाँच ली है।'

'क्यों !' महपिं ने चौंक कर पूछा ।

'पित श्रंभे हैं, स्त्री भी श्रंभी हो गई।' श्राचार्यपत्नी ने श्रत्यन्त गीरव से कहा। उन्हें लगा स्त्री की मर्यादा दिगन्ती में उन्नत श्रीर रलाध्य थी।

'वाधु ! वाधु !' महर्षि ने कहा, 'मैं हस्तिनापुर श्रवश्य जाऊँगा। प्रवस्य जाऊँगा।'

'महर्षि गीतम के पुत्र शरद्दान ये न !' 'हाँ हाँ, वह तो दुम्हारा ही समवयस्क या !' 'नहीं देव, वे मुमते बड़े थे।' आचार्य ने कहा। फिर कहा, 'थोड़ा ही आयुभेद था।'

'मेरे लिये दोनों समान ही थे,' महर्पि श्रीपजन्यनि हँसे। श्राचार्यभी। महर्पि के सन से रवेत केश हिल उठे। उन्होंने कहा 'उनका क्या हुश्रा ?'

'उनका स्वर्गवास हो गया।'

'द्धिः द्धिः ग्रल्पायु ही ।'

'उनके पुत्र कृपा श्रीर पुत्री कृपी को महाराज शान्तनु ने पाल लिया था। वे श्रत्र द्रोण के समवयस्क हैं। वह लड़का भी धनुवेंद का श्रागे चल कर पारंगत होगा!' श्राचार्य ने निश्चय से हिर हिलाया। फिर कहा, 'वे वालक युवती जानपदी की संतान हैं। जानपदी श्रप्यरा! उन्हीं दिनों कालकृट पर्वत से श्राई थी। किंतु फिर उनका स्वर बदल गया—'श्रप्यरा! उधर ऋषि शरदान् गये, उधर वह लाकर उनके श्राश्रम में उनकी मृगछाला के निकट रखे शरस्तम्ब के पास ही दोनों शिशुश्रों को रख गई। इन श्रप्यराश्रों श्रीर गन्धवों में यह स्वातंत्र्य '''

भिर उन्होंने बात बदली: उघर से महाराज शान्तन आखेट करते निकले। देखा उनके एक सैनिक ने। राजा ने किसी घनुवेंदत ब्राह्मण की संतान समभा, क्योंकि वहीं घनुष वार्ण ये, वहीं मृगछाला थी। पाल लिया। अपृषि शरद्वान् को जब शत हुआ तो वे महाराज के पास गये। उन्हें उन्होंने बता दिया।

फिर स्त्री-पुरुप के विवाह पर वात चल पड़ी। उन दिनों स्वयंवर होते थे। श्रीर श्रनेक प्रकार के विवाह प्रचलित थे। श्रभी तक उत्तर के श्रनेक गणों मं मातृसत्तात्मक समाज के चिन्ह कहीं-कहीं श्रविशिष्ट थे। पाञ्चाल और कुरु में राजकुल की स्थापना हो चुकी थी। यादव, मद्र श्रादि गण थे। कुरु प्रदेश के एक भाग में श्रभी भी तच्क नाग वंश का शासन था। वहाँ नाग श्रसिहिष्णु थे। वे ब्राह्मणों श्रीर चित्रियों के हेपी थे। उन्हीं की सहायता से खाएडव वन में अनेक राज्स और पिशाच आकर वस गये थे जो इघर-उघर अपना वैभव खो चुके थे। पिशाच एक नितांत वबर जाति थो जो कच्चा मांस खाया करती थी।

श्राचार्यपत्नी ने पुकारा : मेध्या !

मेथा द्वार पर दिखाई दी ।

श्राचार्यपत्नी ने पूछा : दासों को भोजन दे दिया ?

'दे दिया श्रार्ये,' मेध्या ने उत्तर दिया ।

'ग्राथम के कर्मान्तों के दास भोजन करने श्रपने-श्रपने घर गये !'

'श्रीर शूद्रों का पेट भर दिया ?'

'उन्हें भी भोजन दे चुकी हूँ,' मेध्या ने कहा, फिर इक कर कहा, ग्राज श्रार्य द्रोण ने कुछ, नहीं खाया।'

मध्विद्या के पारंगत महर्षि श्रीपजन्धिन ऐसे चौंके जैसे वे श्रपनी वेया भूल गये। बोल उठे: श्ररे पुत्र ! जाश्रो पहले श्रन्नग्रहण करो'''

श्राचार्यपत्नी ने स्नेह से देखा। द्रोण को उठ कर जाना पड़ा। रेप्या ने कहा: श्राज श्रायं न समिधा लाने गये, न ही उन्होंने स्नान केया, न भोजन ही.....

वह द्रोण के साथ मुस्कराती हुई चल दी। अब वह उसे याचार्यपती की रोक-टोक से भयहीन अपने हाथों से भोजन करा-रेगी। किंतु उसकी बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वे लोग फिर दातों में लग गये थे।

## ď,

रनान करके श्राने पर द्रोण मेध्या के विछाये श्रासन पर बैठं गया। केले का पत्ता विछाकर मेध्या ने भोजन परीस दिया श्रीर निकट रों केट गई। वह ऐसे बैठी बैसे पति को भोजन देकर पत्नी स्वच्छंदता श्रीर श्रात्मविरवात से सामने बैठ बाती है श्रीर उसे ऐसे खिलाती है बैसे माता बालक को भोजन कराती है। देखती है क्या खाया, कितना कम खाया। श्रीर क्यों नहीं खाया।

द्रोण कुछ लिजत हुन्ना। वह जल्दी-जल्दी खाकर उठ गया। मेध्या ने जूठा पत्ता उठा कर बाहर फेंक दिया।

संभ्या हो गई थी। आकाश स्वच्छ या। पद्मी दल के दल बाँघ कर लीट रहे ये। ऊँचे पीपल पर काक दल आकर बैठता था, बीच-धीच में एक आध की आ काँव-काँव करके उड़ता और एक चक्कर मार कर किर उसी चुद्ध के दूसरी टहनी पर आ बैठता। आश्रम की गौएँ चराकर नये विद्यार्थी ला रहे थे। मारिया अरखी रगड़ कर अनि निकाल रही थी।

द्रोण ने श्राचार्यपाद पर प्रण्त होकर कहा : देव ! 'क्या है पुत्र !' उन्होंने सिर उठाया । 'देव ! श्रव सुक्ते श्राज्ञा दीजिये ।'

'पुत्र ! इतनी शीव्रता क्यों !' उन्होंने कुछ चौंक कर पूछा ।

'गुरुदेव! अब शिक्षा समात हो गई। क्या यह अच्छा लगता है कि मैं आप पर भार बन कर यहाँ रहूँ। मेरा कर्तका तो आपकी सेवा करना है।'

'सुना दुमने', ग्राचार्य श्रीनिवेश्य ने त्र्याचार्यपत्नी वलम्भरा को ग्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते हुये कहा, 'त्रम्हारा पुत्र जान चाहता है।'

श्राचार्यपत्नी तकली पर ऊन कात रही थी। लच्छी ऊपर पक्ष कर वे घूमती हुई तकली पर दृष्टि गड़ाये थीं, जिसके छोर पर तंत्र जिचता जा रहा था। वे ऐसी चौंकी कि डोरा टूट गया। द्रोण ने देखा वे गम्भी थीं। मेध्या सांध्यउपासना के लिए जल ला रही थी। यह भी ठिठक कर रक गई। 'कीन जाना चाहता है !' श्राचार्यपत्नी ने वात को दुहरवाया । 'भारद्राज श्रङ्गिरस द्रोण !' गुरुदेव ने कहा ।

'क्यों !' उन्होंने तकली रोक कर कन को जोड़ा। श्रव उनकी दृष्टि

हेर श्रपने ऊन पर जम गई थी।

'हहता है, गुरु पर भार वन कर नहीं रहना चाहता।'

'यह तो ठीक कहता है,' गुरुपत्नी ने कहा।

'तो फिर वह चला जायेगा ।' स्राचार्य ने याद दिलाया ।

'एँ !' श्राचार्यपत्नी को फिर भटका लगा श्रौर डोरा फिर हुट गया। श्रवकी बार उन्होंने द्रोण की श्रोर देखा। कुछ देर देखती रही। फिर कहा: स्वामी!

श्राचार्य देखते रहे।

'दूबरे का पुत्र त्रपना नहीं होता,' त्राचार्यपत्नी ने नितांत धैयें ते कहा। किंतु वे कितनी श्रधीर थीं यह उनके मुख की जिड़मा से दिखाई दिया। जैसे न उन्हें कहने का श्रधिकार है, न जो वह कहना चाहती हैं वह तर्कसंगत ही है। उनके श्रपने चार-चार पुत्र यौवन को प्राप्त कर मर चुके हैं, इसे वह याद नहीं करना चाहतीं, परंतु दुर्भाग्य से वह उसे भूल भी नहीं करतीं। यही तो उनकी वेदना का राष्ट्ण रहस्य है। वह उस गाय की भाँति हैं जिसका वछड़ा मर चुका है, वह वन से लौटते प्रत्येक वछड़े को देखती है, उमकती है इनमें से एक उसका श्रपना है, लेकिन श्रपना कोई नहीं...वेसे सब श्रपने ही हैं... कोई पराया नहीं है। उनके शब्दों में कठोरता थी किंतु वह कितनी मनता पर श्राक्षित थी।

श्राचार्य ने मुँह मोद लिया।

'देव!' द्रोग ने कहा।

'नहीं वत्त्य', श्राचार्य ने कहा, 'गुष्दिच्या की वात न करो। वह दो दुग्रारी कल्याया कामना करके प्राप्त हो गई। बहुत कुछ है। श्रव श्रीर किसके लिए ! जो कुछ है वह मेध्या को प्राप्त होगा। इस किसी चत्रिय से विवाह करा दूँगा। हमारा क्या है ! हम तो फिर हो वानप्रस्य ले लेंगे। श्राचार्य ने हाथ उठाकर इंगित किया, फिर पूछ जाश्रोगे कहाँ !

'इरिद्वारं ।'

'पिता के आश्रम में !'

'हाँ, गुरुदेव !'

'तो एक काम करो । महर्षि श्रीपजन्चिन हस्तिनापुर जाना चाह हैं । चुद्ध हैं । उनके साथ चले जाश्रो । वहीं से हरिद्वार चले जाना ठीक है ?'

'देव!' द्रोण ने कहा, 'मेरी सम्मति लेकर मुक्ते लिखत न करें मुक्ते तो आज्ञा दीजिये।'

श्राचार्थपत्नी ने पुकारा : मेध्या !

मेध्या ने द्वार पर श्राकर कहा : हला श्रार्थे ।

'ला, ले स्रा, जा, जा देखती क्या है, स्राज में द्रोण को स्रपः हाथ से भोजन कराऊँगी। प्रातःकाल तो वह चला ही जायेगा।'

मेध्या ने सुना। वह लीट गई। उसकी ब्राँखें सुक गई।

द्रोण उठ कर श्राचार्यपत्नी के साथ चला गया।

श्राचार्यपतनी ने स्नेह से भोजन परोसा। द्रोण घीरे-घीरे खाता रहा। मेध्या श्राचार्यपत्नी के पीछे खड़ी निर्निमेप दृष्टि से उसे देखती रही। द्रोण ने एक बार सिर उठा कर देखा। उसके नेत्रों में जल भर श्राया था। द्रोण की दृष्टि पड़ते ही उसने पलक फुका लिये। श्राँस् की बूँदें लुद़क कर गाज़ों पर श्रा गईं श्रीर फिसल कर उसके शरीर पर सूट गईं। श्राचार्यपत्नी ने कहा: तो द्रोण त् सचसुच चला नायेगा!

द्रोण ने विर भुका लिया।

ब्राह्मसुहूर्त में त्राश्रम में सब जाग उठे। उपा श्राई। विद्यार्थियों ने

हपाराति गाई। ग्रीर फिर वे स्वाध्याय में लग गये। कुछ लड़के वन में स्पिधा लाने चले गये। दास कमांतों में लग गये। श्रूद्रों ने यश-शाला को स्वच्छ कर दिया। वे दिन के भोजन का प्रवन्ध करने लगे।

महर्षि श्रीपजन्धिन स्थ पर बैठ गये। द्रोण ने सार्थि का स्थान शहण कर लिया। श्राश्रम के वे सन लोग जो उसे चाहते थे वहीं श्रा गये। टिट्टिम, मारिपा, शालिपिगड, नाग, तित्तिरि श्रीर काक श्रा गये थे। मेथ्या सन के पीछे खड़ी थो। जीवल श्रागे था। श्रार्थ योतिमत्सक श्राचार्यपत्नी के निकट था।

मीन छा गया। हृदय का उद्देग जन नद जाता है तन मनुष्य ग्राँखों से न जाने कितना कह जाता है। वे वेदना भरी श्राँखों भूली नहीं जा सकतों। शन्द न्यथा को निखराते हैं। श्राँस् पिघलते जाये ग्रीर नयन देखते रहें, पलकें काँपती रहें, इससे नद कर कोई श्राभिन्यिक नहीं। जीवन भर नह याद ननी रहती है। हृदय यह जो सोचता है, कि वहाँ न जाने क्या कहना शेप रह गया था ? वेदना की ग्रुमड़ तो नादल जेही होती है। देखता रह जाये कोई भी कि कितना रस है इसमें, रसमें है कितनी तरलता ? ऊष्मा भी है तो, पर च्यादा है। भीतर भयानक ताप लेकर भी कभी-कभी भावावेश में चमक जाती है।

होण ने देखा। प्रत्येक के नयनों को देखा। कितनी पुकार थी उन नयनों में। श्राचार्य श्राग्निवेश्य के गांभीर्थ के पापाणों के भीतर यह देश तरल खोत था? जो नयन कह रहे हैं, वह क्या श्राचार्य कह सकेंगे?

द्रोण विद्वल होकर उतर पड़ा। उसने उत्तरीय कटि पर बाँध कर एर श्रीर गुरुपली को दंडवत की। दोनों ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ पिरापा। काक श्रंधा होने के कारण कुछ देख न सका था। वह श्रागे इंद कर बोला: श्रार्थ! श्रार्थ जा रहे हैं।

'हाँ काक !' द्रोण ने कहा।

तिसिरि, टिष्टिभ, शालिपिएड, मारिपा श्रीर काक ने उसे दंडक की। द्रोण घत्ररा गया। उसके पास उन्हें देने को कुछ भी नहीं या मेध्या समक गई। उसने कहा: ठीक है शूद टिट्टिभ! श्राथ द्रोण ने उम लोगों के लिये पुरस्कार पहले ही रखवा दिये हैं। यात्री कं मंगलकामना करो।

श्रीर मेध्या ने मुक कर द्रीण के चरण छुऐ। च्रण भर स्पर्श करतं रही, फिर मुड़ कर एकदम चली गई।

योतिमस्सक श्रीर द्रोण गले मिले।

'वत्स !' ऋषि श्रीपजन्धित ने कहा, 'चलो ! स्नेह के बंघन दूर नहीं। खिच कर बढ़ते चले जाते हैं। जब मनुष्य दूर होता है तो वंधन तने रहते हैं। जब पास होता है तो वे ढीले पड़ कर एक दूस में उलभा जाते हैं।'

द्रोण रथ पर बैठ गया। रथ चल पड़ा। फिर कर देखा। श्राचार्य पत्नी का हाथ श्राशीर्वाद के लिये उठा। लगा वे रो रही थीं। इतन तो यह लोग यहासेन द्रुपद के लिये व्याकुल नहीं हुए थे।

द्रोण का हृदय श्रव काँप गया। द्रुपद को निश्चय था, वह कह बारहा है। श्रीर द्रोण को १ वह क्या जानता है कि भविष्य में क्य ोग १ फिर उसने श्रपनी भुजाशों की श्रोर देखा। उसे लगा उन् भुजाश्रों की शक्ति में नया जीवन था।

तुरंग भाग रहे थे। वृद्ध महर्षि बैठे-बैठे ऊँघने लगे थे। द्रोण ने चाबुक फटकारा। वल्गा खेंची। घोड़े और तेजी से भागने लगे उनकी ग्रीवा पर उगे घने बाल लहराने लगे थे। धूलि रथ को पकड़न चाहती थी। रथ श्रागे भागा जा रहा था, भागा जा रहा था, पर श्रपनी दोनों चकलीकों को छोड़ता, वे रेखाएँ जो परस्वर कभी नई भिलतीं...

पूर्व में मथुरा थी। मथुरा के दिल्ला में मक्तलोमान था, जिसके दिल्ला में दशाणं था, जिसके बाद ऋत्वान पर्वत श्रेणियाँ थीं। यस श्रीर गंगा के बीच का प्रदेश दिल्ला पाञ्चाल था।

द्रोण ने देखा वहाँ के भवन विशाल ग्रीर सुन्दर थे।

उनके हृदय में उन भवनों को देख कर एक कीत्हल हुन्न ग्रानेक नागरिक पर्यो पर चल रहे थे। घनी लोगों के रयों पर स्व लगा था। उनमें मुक्तामालाएँ लगी थीं। वैश्यों की पहचान उन वस्त्रों से सरलता से हो जाती थी। श्राय वैश्यों के भवन भी बड़े श्रं मुन्दर दिखाई देते थे, यद्यि उनके पास राजन्यों के से श्रिषकार न थे। वे लोग शूदों श्रीर दासों को लेकर खेती कराते थे। ब्राह्मणों। बस्ती श्रलग थी श्रीर उसे श्रिप्रहार कहते थे। बाहर नगर के उपान्त चाएडाल श्रीर ऐसी जातियाँ रहती थीं जो श्रस्पृश्य थीं।

द्रोण ने देखा सुन्दरियाँ बहुमूल्य वस्त्र पहन कर पथ पर निकलत थीं। उनकी केशसजा अत्यंत आकर्षक होती थी। वे अपने मस्तक पम्गमद लगाती थीं। किट के नीचे के भाग में हस्तिनापुर की लिए यक्तियों की भाँति चौड़ी रशना बाँधती थीं। मद्र की लियों की भाँ। महीं थीं। द्रोण ने देखा इन स्त्रियों में संकोच और लजा भी अधि वी। मद्यविकेता के यहाँ दिन में भी भीड़ रहती थी जहाँ क्त्रिय वाच्ये पीते थे। मांसिकेता के यहाँ से वैश्य और क्त्रिय ही खरीदते थे ब्राह्मण वही मांस खाते थे जो उनके अपने यहाँ चिल दिया जाता य ग्रीर ऐन्द्राग्नि विधि से पवित्र किया जाता था। फूजवालों की दूकान से सुर्ग उठती थी।

त्रार्थ महर्षि त्रौपजन्धनि ने देखा त्रौर कहा: वत्स ! त्रव भी काम्बोज में स्त्रियाँ सिर पर उष्णीश पहनती हैं। यहाँ तो वह प्रथा छूट चली है।

द्रीए ने रथ रोक दिया। उसने देखा सामने ही दो लियाँ खड़ी

ी। दे केवल श्रघोवस्त्र पहने थीं। उनका शरीर सुगठित था। उनके इस्पल पर श्वेत चंदन लगा था।

'हाँ, हाँ, वत्स,' महर्षि ने कहा, 'यह हस्तिनापुर की अश्रातर स्या है।' फिर उन्होंने कहा : प्राचीनकाल में कहा जाता है वैश्य कित्री पर चत्रिय और ब्राह्मणों का अधिकार था। वही शब्द अब स्या इन कर बच रहा है।

द्रोण समभा।

एक रथ को खाली जाते देख कर द्रोण ने उसके सारिथ से पृछा:

महिंप ने टोका: आर्थ नहीं वत्स ! वह तो कोई स्तपुत्र है । होण ने गस्ता पूछा ।

जिस समय रथ त्रायं कृप के द्वार पर रूका एक सुन्दर तक्णी दौड़ त्र शहर त्राई। उसके लंबे नेत्रों में कौत्इल था। चार दास वहीं हुइ साम कर रहे थे।

महर्षि श्रीपजन्धनि उत्तरे । उन्होंने कहा : श्रार्य कर हैं !

'हैं तो महर्षि,' तक्ष्णी ने कहा, 'किंतु वे राजकुल में गये हैं। हाराज पारडु ने उन्हें बुलाया है।'

'श्रोह!' महर्पि ने कहा।

'श्रापका स्वागत है, महर्षि!' तरुणों ने किर कहा। वह कुछ रिक्त थी। उन्हों कनिखयों ते देखा कि द्रोण दृष्टि वचा-वचा कर उसे रिख लेता है। गौरवर्णा तरुणों के कपोलों पर लाली दिखाई दी। उपने श्रांखें कुका कर कहा: श्रार्थ का मेरे भ्राता है।

'श्रमज हैं ?' महर्षि ने पृद्धा।

'श्रमज ही कहिये,' तरुणी ने कहा, 'मुफ्त से कुछ प्रहर पूर्व ही। जिका जन्म हुआ था। आप गृहप्रवेश करके कृतार्थ करें।'

त्रार्थ ग्रोगजन्धनि मुद्दे ग्रीर उन्होंने द्रोण को देख कर कहा : यह

मेरे शिष्यवत् ग्राग्निवेश्य के शिष्य हैं। ग्रद्भुत धनुर्दर हैं, दें ग्राग्निवेश्य कहते थे।

तरुणी ने देखा श्रीर करवद होकर प्रणाम किया। द्रोण मुक्कराय तरुणी भी प्रसन्न दिखाई दी। उसने पुकार कर कहा: भद्रक!

एक शूद उपस्थित हुन्ना। उसने दूर ही से पृथ्वी पर गिर ग्रितिथियों को प्रणाम किया त्रीर उठ खड़ा हन्ना।

'मेरा नाम कृती है', तहली ने कहा। फिर मुझ कर कहा: भद्रक श्रश्यशाला में श्रश्य ले जा।

'खामिनी ! पुराना सेवक हूँ', कह कर भद्रक ने घोड़ों की लग पकड़ ली। वह रथ ले गया।

'बलाक !' कुनी ने फिर पुकारा।

बलाक हाथ में स्वर्ण की भारी ले श्राया। उसने श्रितिथयों चरण धुलवाये। मूपक नामक दास ने मधुरके लाकर करी को दिया कृती ने श्रितिथयों को दिया।

द्यार्थ श्रीयजन्धिन ने यात्रा सफल होने से प्रसन्न होकर विश्वेदे प्रतीत की प्रार्थना की।

'मेघ !' कृपी ने पुकारा।

मेध ने त्रासन विछा दिये। कृपी ने कहा : मेकल है यह।

महर्षि ने तीक्ण दृष्टि से देखा। जात्रय होकर भी मेकल शूद ह गये थे। उन्होंने विजातीय िक्यों से विवाह करके श्रपने श्रिग्निहोत्र श्री यज्ञादि को ही नहीं, यज्ञोपवीत को भी छोड़ दिया था। कुछ दि उन्होंने श्रन्य ज्वियों से संघर्ष किया, किंतु बाद में वे शूद्ध बना दि गये। उन लोगों को सेवावृत्ति स्वीकार करनी पड़ी।

मेघ चला गया। वे लोग बैठ गये। कृती इधर-उघर की वा करती रही। भद्रक ने आकर सूचना दी: आर्थे! स्वामी आ गये। 'आ गये ?' कृती उठ खड़ी हुई। वह चली गई। कुछ ही देर हार साथ श्राया । द्रोश ने देखा तरुश क्रप छरहरा था, किन्तु सुगठित या। वह श्रघोवस्त्र पहने या। उसके पादत्राश चमड़े के थे जो तिनयों ते वंधे हुए गुल्हों पर वंधे थे। उसके कंधे चौड़े थे जिस पर पीछे की श्रोर लहराता हुश्रा उत्तरीय पड़ा था, जो गले के संगुख होकर श्राधे वद्ध-रणत को देंक कर काँख के नीचे वंधा हुश्रा था। उसके सुचिक्कश् धने केश कंधों पर फहर रहे थे। उसने श्राकर श्रपना धनुष श्रोर त्सीर टाँग दिया श्रीर पादत्राश खोल दिये श्रीर हाथ-मुँह घोकर उसने श्राकर महर्षि श्रीपजन्धनि के चरश स्पर्श किये।

महिं ने मुक्त कराठ से ढेर-ढेर झाशीर्वाद दिया। कुप बैठ गया। टराने पीछे क्यी घुटनों के बल बैठ गई झीर उसने कनिखयों से द्रोगा को देखा जो इस समय क्रप को देख रहा था।

'श्रार्थ द्रोगा !' इद्ध महर्षि ने परिच्य कराया ।

दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया।

पित बात चल पड़ी। ग्रव ब्राह्मण शस्त्रविद्या को भूलते जा रहे हैं।

मदर्पि कहने लगे, 'किन्तू कांत्रोज, गांधार' श्रीर सिन्धु, सौबीर में ऐसा नहीं है।'

'कित्रियों के द्राधिकार पहले से भी बढ़ गये हैं,' द्रोण ने कहा।

'चित्रिय ?' वृद्ध ने कहा, 'ग्राव तो वैश्यों का भी सिर उठ रहा है। शूद्र भी ग्रव यथाकामवध्याः के विरुद्ध होते जा रहे हैं। पहले एच्छा मात्र होने पर उनका वध किया जा सकता था।'

'तो,' कृपी ने कहा, 'एक दिन यह दास भी स्वतन्त्र हो जायेंगे !'

'क्यों नहीं ?' महर्षि ने कहा, 'एक बात श्रद्भुत थी। समस्त गर्ण गांधार के लेकर मद्र तक शस्त्र धारण करते हैं। प्रत्येक स्त्री-पुरुष। वहाँ हामण-चत्रिय का भेद नहीं। वे कहते हैं यही सनातन रीति है। पाद्माल श्रीर कुरु की श्रार्य जातियों श्रीर गर्णो पर श्रनायों के सहवास ते बुरा प्रभाव उत्पन्न हुन्ना। वे इस बात पर हँसते हैं कि हमारे यहाँ नागों न्नादि की स्नियों से विवाह होते हैं।

'वहाँ नहीं होते ?' कुप ने पूछा ।

'नहीं। वे तो गण के अतिरिक्त सबको दास बना कर रखते हैं। इमारे यहाँ पौरोहित्य केवल बाह्मण करते हैं, वहाँ के बाह्मण हैंसते हैं।' 'क्यों,' कृपी ने पूछा।

'वहाँ कोई भी किसी की पत्नी श्रीर कोई भी किसी का पति बन जाता है,' महर्षि ने कहा।

ं क्रुप ने कहा: महर्षि प्रवर ! हिमालय प्रांतस्थ गणों में तो यह श्रभी तक है। कोशल में तो अब नहीं रहा। मद्र श्रीर गांचार में भी ऐसा है !'

'सब में नहीं वत्स । यादवों में तो बिल्कुल नहीं । किन्तु मद्रकों, वाल्हीकों, त्रिगर्स, योषेय श्रादि में तो है ही । श्रम्बन्ठ, पैशाच, कुलिंद, वर्बर, शबर, इनमें श्रीर उनमें भेद ही क्या रहा । कुर पाखाल के निपाद उनसे श्रेन्ठ हैं।'

कृषी भीतर चली गई। कुछ देर में उसने लौट कर कहा: स्रार्थ !

वे लोग पाँव, हाथ, मुँह घोकर भीतर पाकशात्ता में जा बैठे।
परोसने लगे। खाने की सींधी गंघ ने मन को प्रसन्न कर दिया।
प्रसुर मात्रा में थे। गाय के दूध में चावल की खीर ग्रत्यन्त

## 9

महर्षि श्रीपजन्धिन तो चले गये, परन्तु का ने द्रोण को रोक लिया था। इन तीन-चार दिनों में श्रव्छी मित्रता हो गई थी। कुप को शांतनु महाराज ने पाला था, श्रतः वह समृद्ध था। उसके भवन के पिछनाई उसकी गीएं वेंघी रहती थीं। गोघन उस समय भी बहुत वड़ा महत्व रखता था। ग्रभी कृप का विवाह नहीं हुग्रा था। वह चाहता या पहले कृपी का विवाह हो जाये तो वह बाद में ग्रपना विवाह करे। उसका विचार नगर में एक उपयुक्त स्थान देख कर धनुर्वेद सिखाने के लिये पाठशाला खोलने का था। वह जानता था वह तक्सा था। फिर भी उसे विश्वास था कि वह सफल होगा क्योंकि महाराज पायडु उस पर प्रसन्न थे। उनकी दोनों खियाँ कुन्ती ग्रोर माद्री उस पर कृपा रखती थीं। पितामह भीष्म तो उस पर ग्रत्यन्त स्नेह रखते थे। वे कभीकभी हँसी में यह भी कहते थे कि कृप मेरा भाई है क्योंकि इसे तो मेरे पिता ने पाला था। फिर भी क्या कोई विशेष कठिनाई हो सकती थी। कृष् प्रदेश के गएयमान्यों में कृप की पहुँच थी।

द्रोण ने सब सुना और फिर उसके मस्तिष्क में विचार आया कि द्रुपद यहसेन चला गया, उसका भविष्य निश्चित या। निश्चित है कुप हा भविष्य। लेकिन मेरा।

विचार हट गया। भोजन करते समय उसे चितित देख कर कुप ने कहा: आर्थ! भविष्य की चिंता में मग्न हैं! हरिद्वार में आश्रम तो है! दास, दासी, पशु भी होंगे!

'श्रव तो कोई नहीं होगा।'

'फिर से जमाने पहेंगे,' कृत ने कहा, 'इसमें कण्ट होगा। अकेले तो श्रीर भी। श्रार्थ,' वह हँसा, 'विवाह क्यों नहीं कर लेते !'

न जाने क्यों श्रीर कैसे द्रोण की पलकें मुक गई, क्यी का मुख बाज से लाल हो उठा श्रीर द्रोण की घवराहट देख कर कृत ठठा कर हैं था। उसने पानी पीकर कहा : श्रार्थ! भोजन क्यों नहीं करते ?

'खाता तो हूँ ।' द्रोण ने मुस्करा कर कहा । इसी ने उसके सामने थाली में दो मोदक डाल दिये। मोबन के बाद कुप ने कहा: 'कुवी!' 'भ्रातर!'

'में तो राजकुल की सेवा में जा रहा हूँ। तु द्रोण को यदि कुछ चाहिये, तो दे देना ! संकोच न करना ।'

वह स्त्रयं तरुण था। उसने देख लिया या। उसके लिये वह कार्फ या। वह चला गया।

मध्याह बीत चला।

'ब्रार्य !' कृषी में पुकारा, 'सो चुके ?'

'सोया नहीं था,' द्रोण ने बैठ कर कहा। फिर जैसे वह कुछ कहना चाहता था। कह नहीं सका। िक्त गया। उसने कृषी की श्रोर देखा। देखते ही वह लाज से कुक गई श्रीर पाँव के श्रंगूठे से घरती कुरेदने लगी। पापाण पर पाँच का श्रंगूठा फिसल कर रह गया। द्रोण ने कुछ नहीं कहा। देखता रहा।

संध्या हो गई। दासों ने दीप जला दिये। मध्य प्रकोष्ठ में दासी भारत ही ने ग्रगर जला दिया। भारत गर्मवती थी। उसका पति दास था। वह मर गया। ग्रार्थ कृप ने ग्राने तत्ता का उससे विवाह करा दिया था। वेश्या के गर्भ ग्रीर शूद के वीर्थ से उत्पन्न वह ग्रायों तत्ता (बदई) उसका दास था। ऐसी स्त्री से विवाह कराने में का दुगना लाभ था। उस स्त्री का पुत्र माता के दासी होने के कारण दास ही होगा। दूसरे श्रध्यूद पुत्र होने के नाते वह तत्ता का पुत्र कहलायेगा।

'भारुएडी !' कृपी ने पुकारा, 'श्रार्य द्रोण श्रा गए !'
'श्रार्य ! श्रभी नहीं,' भारुएडी मुस्कराई । कृपी ने देख लिया।

पूछा : हँ सती क्यों है ?

'ग्रार्य, व्यप्र हैं। मैं सोचती थी, वे बालक तो नहीं हैं।'

श्रीर समय होता तो भारुएडी पिटती, किन्तु श्राज कृपी को जैसे श्रन्छा लगा। कुछ नहीं कहा। पड़ोस के घर में कहीं पणव वजा कर स्रियाँ गीतमन्त यों । कोई स्त्रानन्द नेला यी । फिर कभी-कभी वल्लरी चलती। कृषी सुनती रही । किसी के घर का स्त्रानन्द उसके हृदय में एक रहस्यमय स्त्रानन्द भरने लगा ।

भारुएडी ने देखा तो जाकर श्रपने पित तचा धिम्मिल्ल से कहा । उनने छुना श्रीर कहा : देखो !

वह कुछ कहने में भिभकता था।

कुछ देर बाद च्रार्थ द्रोगा की पगध्वित सुनाई दी। कृपी ने जाकर कहा: द्या गये च्रार्थ! मैं बड़ी देर से प्रतीचा कर रही थी।

द्रोग ने जो ऊपर देखा तो बात आगे नहीं बढ़ी। किसी ने जैसे जीम को तालू से सटा दिया। यह वह क्या कह गई ? किंतु बात निकल चुकी पी। वह नीचे देखती रही। बाहर पौरी में किसी का हास्य मुनाई दिया।

कृप ने पुकारा : कृपी !

'भ्रातर !' क्वरी ने स्रातुरता से कहा स्त्रीर वह उघर चली गई। 'देखती हं', क्वर ने कहा, 'स्रमात्य विदुर स्राये हैं।'

विदृर पारे का मंत्री था। तरुण होने 'पर भी उसके मुख पर गंभीरता थी। वह वहुमूल्य वस्त्र पहने था। उसकी प्रत्येक चेष्टा कुलीनों की थी। वह विचित्रवीर्य की पत्नी श्राम्विका की दासी में हैपायन व्यास द्वारा उत्पन्न हुश्रा था। वह श्रत्यन्त नीतिज्ञ श्रीर तीक्णवृद्धि था। राजनीति की कुटिल चालों को खूब समफता था किंतु वह न्याय था पत्त लेता था, ऐसा उसके विषय में प्रसिद्ध था। श्रपने वृद्धिवल से ही हतने बालगों श्रीर क्षित्रयों के रहते हुये वह श्रपथ्वंसल पुत्र श्रर्थात् बालग पिता श्रीर शुद्ध माता का पुत्र होते हुये भी हतनी कँची जगह पर था। उसका विवाह हाल में ही राला देवक की श्रपनी दासी में उत्पन्न पुत्री से हुश्रा था।

द्रोण का कर ने विदुर से परिचय कराया। विदुर ने ब्राह्मण के

चरणों का स्वर्श किया। द्रोण ने श्राशीर्वाद दिया। विदुर ने कहा: फूपी का विवाह कत्र करोगे श्रार्थ ?

कृप ने कहा: योग्य वर की प्रतीचा थी।

विंदुर ने द्रोण से कहा : श्रार्य का गोत्र क्या है ?

कृपी लजा कर भीतर चली गई। कृप हँसा। उसने कहा : ठहर तो कृपी।

किंतु वह चली गई।

'ब्राङ्गिस हूँ,' द्रोण ने कहा।

'तो ठीक है,' विदुर ने कहा जैसे ख्रीर सब तय है, बस गोत्र भी क्या पूछने का बहाना था, एक प्रकार से द्रोण को सूचना देनी थी।

द्रोण गम्भीर हो गया। उसने घोरे से कहा: आप संभवतः नहीं जानते, मेरे पास संपत्ति कुछ नहीं है। दास, दासी, पशु, कर्मान्त, कुछ नहीं है।

'पुरुप,' विदुर ने कहा, 'फिर ब्राह्मण ! श्रीर फिर उज्ज्वल भविष्य ! ग्रागे श्रपना श्रपना भाग्य । सब कुछ होते हुए भी निषध नल सब कुछ खो बैठे थे । श्रापको कोई ग्रापत्ति तो नहीं श्रार्थ ! भी तो पूछो ।'

ें 'कृषी !' कृष ने पुकारा, 'सुनतो ऋनुजा ! विदुरश्रेष्ठ क्या कह हैं।'

कृपी नहीं त्राई । कृत हँसा । उसने कहा : उसको भी क्या ऐसा वीर प्राप्त करके त्र्रापत्ति हो सकती है !

द्रोण सोच रहा था यह क्या हुआ ? क्या यह सत्र आश्चर्य का विषय नहीं है ? यह कैसे हुआ ? और फिर श्रव क्या होगा ? किंतु कुल श्रीर परम्परा चलाना आवश्यक है । पितरों को मुक्ति कैसे मिलेगी ? उसने इंद्र को स्मरण किया। नित्व ग्रशिहोत्र जल रहा या। द्रोण ने उसे देख कर मन ही मन ग्रशिदेव का स्मरण किया।

जब विदुर चला गया श्रीर कृप उसके रथ तक बाहर उसे पहुँचाने गया, कृषी भीतरी द्वार पर दिखी। द्रोण ने कहा : मैं केवल श्रपने श्रापको दे सकता हूँ। श्रीर मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्था इतना दुग्हें संतोप दे सकेगा ! तुम चाहो तो किसी धनी ब्राह्मण कुमार को वर सकती हो।

कृपी ने धीरे से कहा : धन ! धन तो आप उपार्जन कर सकते हैं या नहीं करेंगे, भविष्य में भी ! अब तक विद्यार्थी थे, आगे गृहस्थ होंगे !

द्रोण ने देखा युवती ऋदम्य यो । ऋौर युवती ने देखा ऋपराजित पौरूप था।

कृप की पगच्चिन सुनाई दी। कृप ने प्रसन्तमुख प्रवेश किया और कहा: आज सुभे बहुत भूख लग रही है। लेकिन, फिर जैसे वह चिंता में पड़ गया—'फिर सुभे कीन इतनी चिंता से खिलायेगा?'

द्रोण हँसा। कहा: बड़े द्वेपी हो।

'क्यों १' कृप ने ऋप्रतिभ होकर पूछा।

'श्रभी तो श्रनुजा गई भी नहीं, श्रपनी चिता पहले करने लगे। वग्हारे लिये पाकशाला की स्वामिनी में खोज लाऊँगा।'

कृत भींपा। उसने कहा: मेरा यह तालर्थ नहीं था!

तभी भीतर ते स्वर श्राया : भाभी !

श्रीर वे तीनों खिलखिला कर हँसे । मारुएडी ने सुना श्रीर जाकर तदा धाम्मळ से कहा । दासकत्तों से मुरज वजने का शब्द सुनाई दिया ।

'यह क्या है !' कृप ने पूछा, 'श्राज दास इतने प्रसन्न क्यों हैं ! किं पे कुछ हुत्रा है क्या !'

'श्रभी तो कुछ नहीं हुआ,' कृपी ने कहा।

नारएडी ह्या गई थी। उसने छपने भारी वच्च पर छांचल छीर

ढक कर कहा, : हुत्र्या नहीं होगा। स्वामिनी का विवाह होगा न ? हमें उपहार दान दिये जायेंगे। पुरस्कार मिलेंगे। देवी! एक निष्क सुफे चाहिये।

'धत्,' कृयी ने कहा, 'मैं समभी थी तेरे बालक होगा।'

दोनों हँस दो। भारुएडी ने आँखें नचा कर कहा : स्वामिनी को पित तो ठीक मिले हैं। फिर उसने द्रोए को देख कर कहा : आर्थ! स्वामिनी बहुत सुकुमार हैं। बहुत श्रच्छो हैं।

'तू जा यहाँ से', कृपी • भत्तता कर वोली, 'अब की बोली तो याद रखना।'

भारएडो चली गई। इँसती ही गई। इस समय वह जानती थी कोई दएड नहीं देगा, ख्रतः मुखर 'होने में कोई हानि नहीं। दास कहीं से संगीत उठता रहा।

ζ

श्रार्ष विवाह हुश्रा। जब वाद्य ध्विन वन्द हो गई, फूलों ने अपना नयापन खो दिया। जब द्रोण श्रोर कृपी का पथ एक हो गया, जब कृप धर श्रकेला लगने लगा जहाँ भारणडी गृहन्यवस्था का प्रबंध लगी, द्रोण ने हरिद्वार के अपने आश्रम में अपनी नवबधू के . : प्रवेश किया। उसे भय था, कृगी उसके घर की उजड़ी श्रवस्था देख कर घत्ररा जायेगी, किंतु जब कृपी स्वयं कहने लगी—यहाँ नित्य श्रिमहोत्र प्रज्वलित होगा, उघर दासों के लिये कुटीर बनायेंगे, यहाँ गी बंधेंगी, यहाँ हम पाकशाला बनायेंगे तो द्रोण का भय एक श्रोर जहाँ दूर हो गया, दूसरी श्रोर चिता बढ़ गई कि श्रव यह सब एकत्र करना होगा। एकदम सब नई तरह से जमाना पड़ेगा। कृपी के मस्तिष्क में था कि सब कुछ बहुत शीघ श्रा जायेगा। द्रोण को लगता या सब कुछ दूर है। उसने श्रपनी चिता को छिपा दिया। श्रीर कुछ दिन एक दूसरे की श्राँखों में भाँकते हुये निकल गये। द्रोण के हाथ का घन समाप्त होने लगा। जो कुछ कृपी श्रपने साथ लाई घी उत्ते छूने का द्रोण को साहस नहीं होता था। कृपी को सन जाम श्राने हाथ ते करना पड़ता था। द्रोण देखता श्रीर उसको दुख होता। किन्तु पथ दिखाई नहीं देता था। फिर भी कृपी बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी।

पहले दिन स्वागत करने जो पड़ोस से ऋषिपत्नियाँ आई थीं उनमें पृतवती क्या को अच्छी लगी थी और आवश्यकता से अधिक दूसरों के विपय में टीका-टिप्यणी करने वाली बुद्धा रोहीतकी से वह घवरा गई पी। रोहतकी विषवा थो। उसके झागे-पीछे कोई न था। किंतु उसके पास लगभग पचास गायें और दास ये। उन पर प्रभुत्व जमाकर, उन्हीं रें सेवा करवाती बुद्धा नितांत कर्कशा थी । ऋषित्रालक उसे दूर से कभी-क्मी चिंदा देते थे। मंदािकनी के पवित्र शीतल जल में पाँव डालकर जब इसी बैठती तो वह सोचती कि कर्कशा दूसरों को दुखी देखने में जितना हार्दिक सुख श्रनुभव करती थी उतना उन्हें सुखी देखकर नहीं। दुखी को देखकर वह उसे कृत्रिम सहानुभूति दिखाती थी। श्रीर गलत राय देकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करती थी कि कुछ अधिक उलमन पैदा हो लाये। श्रीर फिर वह नितांत सहानुभूति के स्वर में उस वात फी ग्रवहाद के रूर में प्रधारित करती थी । मुखी की देखकर गाली रेती थी। गुवती घृतवती के एक पुत्र था। उसका पति चृद्ध था। वह रु रुख ऋषि मन्द्रेगल से ब्याही थी। वह च्त्रिया थी। पिता से ऋषि न बन्या माँगी। पिता श्रास्वीकार नहीं कर सके । वह पूर्ण तेवा में लग्न भी कि एक दिन ऋषि ने उससे पुत्र के लिये प्रार्थना की। उन्हें ग्रपने वितरों के तर्पण करने वंशदृद्धि की आवश्यकता थी। उन्हीं दिनों घृतराष्ट्र के दत सहाय का पिता गवल्गण श्रपने साथ रथ में भागव ऋषि वीरण को किसी काम से लाया था। वीरण सुन्दर व्यक्ति थे। कव्याद, पितरी के एक गण, के प्रसाद से ऋिष की कृपा से, धृतवती ने गर्भघारण किय छीर कृपीवल को जन्म दिया। ऋषि मन्द्रपाल का उस समय से धृतवर पर रनेह बहुत बढ़ गया। धृतवती सीम्य श्रीर मनिस्वनी थी। किसी उसे दासदासियों को डाँटते तक नहीं देखा था। गोमुख करण या श्रर्थात् उसका पिता वैश्य श्रीर माता शृद्धा थी। श्रभी वह कुछ दि हुए, एक नया दास लाया था जो शृद्ध था। इस नये दास का नाम पूर्ण के था। उसे देख कर कोई नहीं कह सकता था कि उसका पित श्रायोगव श्रीर माता शृद्धा थी। वह गौरवर्ण था। उसका शरीर सुगठित या श्रीर उसके मुख पर श्रियों का सा लावएय था। सिर के बाल कर्या थे जो उसके सिर पर घुँघराले से सूलते थे। उसके नेत्रों में एक चमक थी जैसे बिल्ली की श्राँख हो। स्वामिनी धृतवती उस पर श्रत्यन्त प्रस्व थीं। वह दास उनके बालक कृपीवल को खिलाया करता था। कृषीवल इस समय पाँच वर्ष का था।

धृतवती जन त्राती तो कृपी को पड़ोिसयों के विषय में जो कृपी
पूछती, सन न्याती । कीन किस गोत्र का है, किसके कितनी पत्नियाँ हैं,
दास, दासियाँ, यज्ञ 'इत्यादि त्रानेक विषय थे जिनके नारे में कृपी पूछती।
त्रियाँ मृत्याल के जाकर द्रोण ने जन चरण हुये वे त्रात्यन्त प्रस्त । जन द्रोण नालक था उनके कंघे पर चढ़कर खेलता था । त्रान्न द्रोण विवाह कर चुका है, जान कर वृद्ध ने उसे घना त्राशीर्वाद दिया।
कुशल पूछी । सन कुछ सुनकर कहाः वत्स ब्राह्मणों में तो घन त्रान केवल
भागीं के पास शेष है। प्राचीनकाल में जन महानीर परशुराम ने
च्रियों का वध किया था, तन वे त्रांत में सन धन ब्राह्मणों को दान दे
गये थे। महेन्द्रपर्वंत पर त्रान भी वे ब्राह्मण परशु धारण करके उस
धन की रच्चा करते हैं। तुम वहाँ जात्रो। वहाँ तुम्हें धन प्राप्त होगा।
द्रोण श्रपने नवीन शिष्यों को लेकर वहाँ जाने की नात सोचने लगा।
द्रोण धर लौटा तो प्रसन्न था। किंतु रात को एक नवीन समाचार

धतराष्ट्र को राज्य सिंहासन मिला। वे भ्रातृशोक से ग्रत्यन्त विचलितं हो गये।

महाराज पाग्रहु नागशत पर्वत पारकर चुके वे श्रीर श्रागे चैत्ररव की श्रोर जा रहे वे।

. ग्राश्रम में यह संवाद फेल गया। चर्चा हुई। वृद्धा रोहीतकी ने कहा: कृपी ! सुना १

क्रिगी सुन चुकी थी। उसने कहा: बहुत बुरा हुआ।

'क्या करते महाराज', रोहीतकी ने कहा, 'बाएड तो ग्राने रोगे से ग्रस्त हैं। स्त्रियाँ तक्सी हैं। फिर कैसे हो ?'

वह कुछ ग्रीर बड़बड़ाई। किंतु धृतवती जाने क्यों सकुच गई। प्रातःकाल द्रोण ने कृपी से कहा: ग्रायें! में महेन्द्रं पर्वत जा रह हूँ, तुम यहीं रहना।

कृपी ने कारण जानना चाहा, किंतु द्रोण ने कहा: मुक्ते बुलाय गया है।

शिष्यों को साथ लेकर वे चले गये।

द्रोण के चले जाने पर वह श्रकेली रह गई। एकांत में श्रार्या धत भेषती उसके समीप चली श्राती। दोनों में इधर-उधर की वातें होतं . रहतीं। रोहीतकी को यह पसंद नहीं था। उसने कृपी से कहा: धृतवतं बहुत चतुर है।

कृषी ने उत्तर नहीं दिया। जब ग्रन्यान्य गृहों में स्त्रियों को काम य कृषी के पास काम नहीं था। वह केवल ग्रपना ही तो काम करती थी लोक चर्चा वह इस कान से सुनती, उस काम से निकाल देती। इन सबसे उसे करना ही क्या था।

इसी समय एक दुर्घटना श्रीर हो गई। कृती ने देखा ऋषि मंदपार के दास पूर्णक को मार रहे थे। मारते-मारते उन्होंने उसे श्रधमरा क दिया। जब गोमुख ने उसे मारने को लगुड़ उठाया तो ऋषिपत्नी धृत

रोहीतकी ने हँस कर कहा: कृषी ! तेरी सखी तो लोहे के आभूपर श्रीर कौड़ियों के गलहारों पर मोहित होकर चली गई।

'जाने दो', कृपी ने भारता कर कहा, 'वह ऋत्यन्त वृणित थी।' 'मैंने पहले नहीं कहा था !'

'नहीं।'

दृद्धा चौकी। कहा : ह्यरी, इंगित करती थी। 'में तो समक्त नहीं पाती थी।'

'तेरी आँखों पर तो खखी प्रेम की पट्टी वँधी थी। अरे 'जो दाह-दासियों से स्नेह करेगा, वह क्या नहीं करेगा ! संसार में एक उसी को करुणा आती थी ! ऐसी ही दयालु थी वानप्रस्य ले लेती !'

क्पी भीतर चली गई।

कई दिन बाद जब द्रोण लौट कर आया, कृषी प्रसन्न हो उठी। उसी दिन उसने अनुतु स्नान किया था। अब पुंसवन कर्म करके अगिन में हवन किया और रात्रि में द्रोण से पूछा: आर्थ! आप कहाँ गये थे।

द्रोण कहने लगा: प्रिये! मैं घन प्राप्त करने महेन्द्र पर्वत पर गया । वहाँ भागव ब्राह्मण हैं, जो इस समय भी च्रित्रयों के समान शस्त्र-। री हैं। किंतु मैंने जाकर देखा, वे भी ब्राव इस योग्य नहीं रहे कि घन दे सकें। ब्राह्मणों के पास धन समाप्त होता जा रहा है।

द्रोण ने लम्बी साँस खींची। श्रीर कहा: यह थोड़े से ब्राह्मणकुमार जो मेरे पास शस्त्र चलाना सीखने त्राते हैं, देखती ही हो, वे धन देने के योग्य माता-पिताश्रों की संतान नहीं हैं।

कृपी हँसी। कहा: आपको धन की इतनी चिंता क्यों है आर्थ? अभी तो हम दो ही हैं। क्या दो का पेट इतना बड़ा है?

ने अपने आगमन की धृतराष्ट्र को स्चना दी। सहस्रों ऋपियों का त्रागमन सुनकर पितामह भीष्म, सोमदत्त, वाल्हीक, धृतराष्ट्र, विदुर ग्रीर प्रायः समस्त हस्तिनापुर उनका स्वागत करने पहुँचा। गांवारी के पुत्र ग्रौर उनके श्रसंख्य पालित पुत्र भी अपने सेवक रह्मकों की गोट में बैठ कर गये। ऋषियों ने बताया कि पाएडु मर गये थे। ऋषि तो यक्तों के साथ लौट गये, श्रीर फिर दान प्रारम्भ हुत्रा। ग्रन्तिम संस्कार किया गया । नगर से पुगेहित प्रज्वलित ग्राग्न ले घी की सुगंघ फैलाते हुए चले। सुन्दर पालकी में पाग्डु ग्रीर माद्री की लाशें फूलों ते ढँक कर रखी गईं। छत्र लगा दिया गया। चँवर हिलने लगे। महान हाहाकार के बीच वाद्य ध्वनि की गूँज में पुरोहित श्वेत वस्त्र पहने श्राग्निहोत्र की श्राग्न लेकर बढ़ें। राजा के लिये दान श्वेत वस्त्र लेकर पीछे-पीछे चले । गंगा तट के मनोहर वन में चंदन ग्राहि से लेपित शवों को सुवर्ण कलशों के जल से नहलाकर, उत्तम उज्ज्वल वस्र श्वेत चंदन का लेप करके पहनाये गये और फिर पुरोहितों ने प्रेत कर्म प्रारम्भ किया और रात्रों का दाह कर दिया। विराइदान हुआ, फिर आह 😭 में सहस्रों ब्राह्मणों को दान मिला। ब्राह्मणों को ब्राम भी मिले। बारह े बाद सूतक उतरने पर पुरवासियों ने शोक चिह्न उतार दिये। माता ्ती ग्रम्त्रिका ग्रीर ग्रम्त्रालिका ने वानप्रस्य ले लिया।

ऋषि मन्दपाल ने कहा : श्रीर ?

यात्री शर्मक ने कहा, 'फिर क्या १ पारहु के पांचों पुत्र...'

'पांच पुत्र !' मन्दपांल ने चौंक कर पूछा, 'पाग्डु तो पुत्र उत्पन्न करने के अयोग्य हो गये थे !'

'देव!' शर्मक ने कहा, 'शतर्श्या उत्तर कुरु के समीप है। वहाँ पितरों के ऋगा से उऋगा होने को पाँच प्रणीत पुत्र प्राप्त किये।

'तब ठीक है।' ऋषि मन्द्पाल ने कहा।

कोई ग्राश्चर्य की बात है ? तुम भी कैसे ग्रादमी हो । द्रोण मातृ गर्व को समभ गये । उन्होंने कहा : मैं इसे संसार में श्रेष्ठ धनुद्धीर बनाऊँगा ।

्रिकेसे ?' कृपी ने पूछा ।

उस एक शब्द ने विच्छू की भांति डंक मारा । द्रोग् ने सिर भुका लिया । धन ! धन कहाँ या जो इतनी बड़ी बात कह दी ।

द्रोण धीरे-धीरे बाहर चले गये। इसी वहीं खड़ी रही। श्रश्व-त्यामा ने माँ की दोनों भुजाओं तक पहुँचते हाथों से श्रपनी पहुँच के श्रमुसार उसकी कुहनियाँ पकड़ कर कहा: श्रम्ब!

'क्या है पुत्र ?'

'तुम क्या सोचती रहती हो माता ?'

'कुछ नहीं वत्स ।'

'नहीं कुछ तो भी !'

कृपी ने आँखों के कोनों से आँसू पींछे। वह भीतर चली गई।

- शिष्य चले गये थे। इस समय द्रोण ऋपने शस्त्रों को टाँग रहे थे ्ऋश्वत्थामा ने पहुँच कर कहा: पिता!

👫 द्रोग के तूणीर टॉंगते हुए कहा: पुत्र ! क्या हुन्ना ?

'पिता! श्रम्त्र रोती है।'

द्रोण को लगा वह त्णीर गिर जायेगा। उन्होंने उसे हदता से कि लिया। भ्रम था, वह गिर नहीं रहा था। द्रोण का मन हिल । या था।

'क्यों रोती है ?' द्रोग ने फिर कहा ।

भी क्या जानूँ ?' अश्वत्यामा ने कहा और वह आश्रम के मृग ह पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते-दौड़ते वन की ओर निकल गया।

द्रोण वहीं बैठ गये। उनके हाथों पर कव उनका सिर आ टिका

यह वे स्वयं नहीं जान सके। देर तक वे उसी चिंता की सुद्रा में बैठे रहे। कृपी ग्राई।

'ग्रायं !' उसने धीरे से काष्टरतंभ को पकड़ कर कहा, 'चितित हैं।'

'नहीं', द्रोण ने सिर उठा कर कहा।

'पित क्या में नहीं समकती ?' कृषी ने कहा, 'मैं तो आपके सुख-टुख की साथिन हूँ, श्रद्धींगिनी हूँ । मुक्ते क्यों नहीं बताते !'

'तुम जानती हो कृपी', द्रोण ने कहा, 'मैं किसिलिये व्यग्न हूँ। कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये। योवन ढलाव पर ह्या गया परंतु मैं दुग्हें एक भी सुख नहीं दे सका।'

'क्या नहीं दे सके, मैं भो तो सुनूँ ?'

'दिया ही क्या १'

'सीभाग्य नहीं दिया ?' कृषी ने कहा । फिर रुक कर कहा : स्नेह श्रीर मान नहीं दिया ?

द्रोण ने देखा। कृपी ने फिर कहा: पुत्र नहीं दिया ! 'फिर मुक्ते ग्रीर क्या चाहिये !'

द्रोण जुप गरे। कृषी ने कहा: महानगर के ब्राह्मणों को छोड़ कर यहाँ तो में किसी के पास भी धन नहीं देखती। सब ऐसे ही काम बलाते हैं। समस्त ब्राग्निहोत्री ऐमे ही हैं। कोई बड़ा चावल है, कोई होटा, हैं सब ब्रान्तदः चावल ही।

'ष्ट्रपी !' द्रोण का गला कॅंघ गया। 'श्राप यदि किसी राजा के यहाँ...'

हरी नहीं कह सकी। द्रोण ने पुकार कर कहा: नहीं कृषी नहीं। दोग, श्राहिरस भारदाज द्रोण, सेवावृत्ति स्वीकार नहीं कर सकता। ब्राह्मण का श्रिष्कार लेना है, देना है तो श्रपनी इच्छा से। श्राज च्हियों के दशहर में ब्राह्मणों ने दान ले लेकर श्रपने को पतित कर लिया है। तभी श्रव धृतवती जैसी स्त्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। श्रव ब्राह्मण पहले की भाँति एक दूसरे की सहायता भी नहीं करते। पहले गांत्र श्रलग होने पर भी ब्राह्मण एक थे। श्रव वह बात नहीं रही। श्रव वे चाइते हैं ब्राह्मण भी च्रित्र, वैश्य श्रीर श्रूट्रों की भाँति श्रपना पेट पालने को कुछ बदले में दे। फिर ट्रोण ने कहा: देते हैं। यह पौरोहित्य करके ब्राह्मण दान ले लेकर रहते हैं। मैं श्रपनी धनुर्विद्या कैसे वेच सकता हूँ १ च्रित्र की भाँति श्रपनी सेवा वेच् १

द्रोण का मुख कोघ ख्रीर घृणां से लाल सा हो ख्राया। उसने उट कर कहा: कृपी! क्या सचमुच समय इतना कुटिल हो गया है कि ब्राह्मण ख्रपनी मर्यादा को नहीं रख सकेगा?

श्रग्रहार में बाहर 'वेदवाह्य ! वेदवाह्य !' की पुकार श्रा रही थी। संभवतः कोई श्रंत्यज पथ पर श्रपनी घृणित उपस्थिति की घोपणा करता हुग्रा जा रहा था। द्रोण के मुख पर शांति लौट श्राई। नई श्रभी पृथ्वी रसातल को नहीं गई है। श्रव भी ब्राह्मण सर्वोपरि हैं।

कृपी भीतर चली गई। स्रश्वत्थामा लौट स्राया था।

## १०

साँभ हो गई थी। द्रोण के चितित मस्तक पर वेदना ने रेखाएँ बींच दी थीं। यह वे कृपी से क्या कह गये थे शक्या कृपी ने उनकी बात के मर्म को समभा शबाह्यण सेवा नहीं कर सकता। क्या सब ब्राह्मण सेवा करते हैं शिक्तु वे शस्त्र वल पर नहीं, अपने पौरोहित्य के बल पर जीवित हैं। क्या द्रोण ने स्वयं भूल नहीं की श

पाकशाला में कृषी चावल पका रही थी। पात्र में से भाफ भभक भभक कर निकलती थी ख्रौर शून्य में लय हो रही थी। इस भाफ में ख्राग्नि से भी ख्राधिक ताप था। कृषी सोच रही थी क्या उसने पति से ठीक कहा। स्त्री के लिये पति ही तो सब कुछ है। फिर क्या उसने पति को दुखी नहीं किया ? उसके मन में ऋाया वह जाये ऋौर पति के चना प्रार्थना करे।

कृषी उठी । उसने जाकर देखा द्रोरा गंभीर चिंता में हूवे हुए थे । उसने कहा : श्रार्थ !

'कीन ?' द्रोग ने मुड़ कर देखा।

कृपी चुर रही।

'श्रार्थे!' द्रोण ने फिर पूछा। उनके स्वर में ऐसी शंका थी जैसे जाने श्रव क्या कहेगी। कृषी का हृदय भीतर ही भीतर न जाने कैसा- कंशा करने लगा। कहाः क्यों कृषी ?

'श्रार्य ! मेरी वात का बुरा न मानें।'

'नहीं', द्रोण ने स्वी हंसी हँस कर कहा, 'वह कुछ नहीं। तुमने कहा ही क्या ?'

भैने आतर को लच्य में रख कर कहा था। जानती न यी त्राप रने रतनी नीच बात समकोंगे। मैंने समका आतर जब सेवा करते हैं. श्रीर श्रापने उनकी भगिनी से विवाह करने में श्रपना श्रपमान नहीं समका, तो संभवतः...'

वह चुप हो गई। द्रोग को लगा वह अपनी बात स्पष्ट करने के वहान टुहराने आई है।

'टीक ही तो है आर्ये,' द्रोण ने कहा।

दोनों ने एक दूसरे की श्रोर देखा। श्रथाह निमन्त्रण था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। जब संसार में पित श्रीर पत्नी के नित्र समवेदना धीर दुख में मिलते हैं तब उनसे श्रिषक दारुण हर्य कोई नहीं होता। उन समय उन नेश्रों में कितना प्यार, कितना भय, कितनी भविष्य के दुख की छलना होती है। दोनों का सुख जो दो डोरों की भाँति एक दूसरे में देंटा जाकर श्रंत में एक सुदृढ़ रस्सी बनाता है, तो लगता है दह दोनों श्रपनी एक श्रीर वास्तविकता श्रंतस्तल के किसी कोने में

स्रीर छिपाये, विठाये हैं, जिसे प्यार श्रपनी समस्त निमर्मता से छिपाये हैं, भय श्रपनी श्रातुरता के पंख समेटे हैं; स्त्री श्रीर पुरुप—एक बंदी, दूसरा पराजित स्वामी... श्रयवा किसी एक च्या में इसकी विपरीत श्रवस्था... श्रीर वे दोनों एक दूसरे की श्रीर देखते रहे। यौवन ऐसे फिसला गया था जैसे वालू पर से लहर दौह गई हो, मिगों भी गई श्रीर कन-कन भींग कर भी क्या श्रपने मन तक भींग सका। कृपी द्रोण के समीप जाकर बैठ गई। संध्या का ताम्र श्राकाश श्रव उठती हुई गोधूलि की उदासी को देखने लगा था। कल यह दोनों तरुण थे। दारिद्र्य श्रीर चिंता ने ऐसा कर दिया है जैसे परकटे दो पत्ती किसी ऐसी डाल पर बैठे हैं, जिसको पत्ते नहीं सजाते, जिस पर फूल नहीं खिलते। श्रीर पत्ती इसी श्राशा में बैठे हैं कि कभी वर्षा होगी, किर जीवन प्रारंभ होगा।

एक मूक आश्वासन जब नयनों की वाणी बन गया हो, तब होठों पर कंपन कहता है कि मैं विश्वास करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जैसे संध्या का निस्तव्य अंतस् किसी नये उगते नक्षत्र से कह रहा हो, आं ि ते दीपक, जल उठ जल उठ...

े क़ुवी ने देखा। द्रोण के नेत्रों में एक नई गंभीरता का जन्म हुन्रा।

बाहर श्रश्वत्थामा खेल रहा था। उसके साथ थे श्रमेक-श्रमेक पड़ोस के ऋषिकुमार। ऋषि गय के चीर, चीम, चीत्र, ऋषि जङ्घाबन्ध के चित्राङ्गद, चित्र, श्रीर व्यवन तथा इसी प्रकार श्रन्य भी। धृतवती का पुत्र कृषीवल श्रागे था।

इसी समय जीमूत शूद ने आकर ऋषि गय के पुत्रों को पुकाराः चलो आर्थपुत्र ! धेतु आ गई। दूध पीने चलो ।

जङ्घात्रन्धु के पुत्र चित्राङ्गद ने कहा: श्ररे! हमारी कजरी भी श्रा गई होगी। चलो चित्र, चल रे च्यवन। घर चलें। वे सब चले गये। श्रश्वत्थामा श्रकेला रह गया। कुछ च्रण वह महारहा। फिर वह क्रयीवल के पीछे-पीछे चला।

ह्मीवल घर पहुँचते ही दासी दीर्घरोमा से वोला : ला मुक्ते भूख लगं है।

'लाती हूँ, आर्यपुत्र !' कह कर काली दासी भीतर चली गई। वह केवल के क्रुक और लहँगा पहनती थी। उसके शरीर पर ताँबे के आभूपण थे। वह अपृषि मन्द्रपाल के घर की न्यवस्था कर रही थी। लीट कर दूव ले आई।

ऋपीवल पीने लगा। दूर से श्रश्वत्थामा ने देखा दूध सफेद.रंग वा एक तरल पदार्थ था।

वह उदास घर लीट स्त्राया।

उसको उदास देखकर कृपी ने पुकारा : पुत्र !

पुत्र शिथिल-सा त्राकर निकट बैठ गया।

'किसी ने पारा है ?' कृवी ने पूछा।

'नहीं ग्रम्ब!'

'पिर इतना उदास क्यों है ?'

'भ्ख लग रही है ?' द्रोण ने पूछा।

'हाँ, श्रम्ब!' पुत्र ने माता से ही कहा।

'तो चल पुत्र,' छवी ने कहा, 'भोजन बना रक्खा है, मैं तो तेरी

'ग्रमः !' ग्रश्वत्थामा ने कहा, 'मैं भोजन नहीं करूँगा ।'

'क्यों !' छपी ने चौंक कर पूछा । उसे शङ्का हुई, किसी कष्ट के

'तो क्या करेगा !' द्रोण ने पृछा ।

मि तो दूध विकॅगा,' अञ्चल्यामा ने मुँह फुला कर कहा।

होरा हैन दिये। उनकी समक्त में नहीं क्राया कि बालक क्या कह

रहा है। समफे, छोटा बनना चाहता है। उन्होंने उससे कहा : मूर्ख त् इतना छोटा तो श्रव नहीं रहा। गोदी में खेलने वाले बालक माँ का दूव पीते हैं।

. . . . .

श्रश्वत्यामा नहीं माना । उसने सिर हिलाया श्रीर फिर जोर देकर कहा : फिर कृपीत्रल, चित्राङ्गद श्रीर चेन दूच क्यों पीते हैं ? वे तो गाय का दूध पीते हैं । श्रश्वत्यामा ने ऐसे कहा जैसे मुक्ते क्या बताते हो, मैं क्या कोई मूर्ख हूँ, जो नहीं जानता ।

'में देख ग्राया हूँ पितर !' उसने फिर कहा,' 'उनके घर पर दूव युला-बुलाकर भिलाया जाता है। ग्रम्य ! तू मुक्ते क्यों नहीं पिलाती !'

इससे पहले कि उसकी बात का कोई उत्तर देता उसने फिर कहा: ग्रम्ब ! हमारे घर में एक भी गाय क्यों नहीं हैं ?

उसकी बात का फिर किसी ने उत्तर नहीं दिया। द्रोण ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को थाम लिया । वालक हठ कग्ने लगा। 'श्रम्ब! सब पीते हैं, मैं भी पियुँगा।'

श्रीर कृपी को लगा उसकी छाती फट जायेगी। कितना कितन या उस याचना को सुनकर श्रनसुना कर देना। दिगंतों में जैसे दाक्ण यातना इत्याने लगी। कृपी राने लगी। उसने श्रश्वत्थामा को खींचकर श्रपने से लगा लिया श्रीर वह राने लगी। निःशब्द कदन, जो श्रत्यन्त अप विचलित होने पर घुट-घुटकर फूटता है, जैसे डूबता हुश्रा ब्यक्ति एक-एक श्वास के साथ वायु के स्थान पर प्राणहारी पानी गटकता जा रहा हो, द्वाता जा रहा हो, श्रपनी श्रमहा यंत्रणा से छुटपटाता हुश्रा निकलने का जितना ही प्रयत्न करता हो, उतना ही फँसता चला जा रहा हो.....

श्रीर द्रीण के कानों पर हथीड़ा सा बजने लगा। यह क्या है। श्रीर पुत्र का शब्द फिर-फिर कानों में गूंज रहा है—श्रम्व। सब पीते हैं, मैं भी पियूँगा।

'में लाऊँगा पुत्र । तेरे लिये दूघ लाऊँगा,' द्रोण ने कहा । कृपी ने ऐसा देखा जैसे क्या कह रहे हो ? जो कुछ कहा है, उस पर कुछ विचार भी किया है ?

द्रोण ने सांत्वना दी: पुत्र इस समय जाकर भोजन कर। मैं प्रातः काल तुक्ते दूध पिला दूंगा।

श्रश्वःथामा को श्राश्वासन-सा हुश्रा।

कृपी ने कृतज्ञ नेत्रों से द्रोण की स्रोर देखा । उस मुख पर एक हदता थी। उसे लगा उसका रच्चक खड़ा था। उसने जिसका बीज धारण किया है, वह उस चेत्र का त्राता है। उस पर उगने वाले फल उसी के फूटे हुए स्रंकुर के प्रासाद हैं। क्या वह उस पर विश्वास नहीं करेगी?

द्रोण ने उठकर कंघे पर उत्तरीय डाल लिया। वह ग्रव ग्रिविः उत्तराह से भरा हुन्ना लगता था।

कृषी सोच रही थी—श्रपनी प्रतिच्छाया, श्रपनी श्रात्मा के ग्रांश के लिये ही तो संसार सब कुछ करता है। यही बालक तो कज्ञ हमें भितृ ऋग् से मुक्त करेगा। हमारे लिये स्वर्ग का द्वार उन्मुक्त करेगा।

दोण चले गये। कृपी ने दीप जला दिया। शिखा काँपने लगी। हिवा पर भूमती थी, फिर श्रंधकार के सर्प की लाल जिहा बनकर लपलपाती थी। भोंका श्राया। दीप बुभ गया। कृपी ने श्रश्वत्थामा को हृदय से चिपका लिया। फिर उठी श्रीर दीप जलाकर ऐसे स्थल पर रख दिया बहाँ से हवा का भोंका सीधा नहीं लगता था।

श्रश्वत्थामा चावल खा रहा था। उसने इठात् पूछा: श्रम्ब! कल मैं दूध पियुँगा न !

'नहीं तो क्या मेरे पुत्र !' कृपी ने ग्राश्वासन से कहा, 'पिता धेनु लोने गये हैं न !' वह तो गई पर दृदय भीतर ही भीतर काँप उठा !

श्रपना हाथ लगा कर लेट गई श्रीर जैसे कुछ करने के लिये एक लोरं गुनगुनाने लगी।

द्रोग भारी हृदय लिये निकला था। क्या करे ? कहाँ जाये ?

क्या त्राज ऐसी परिस्थिति त्रा गई है कि ब्राह्मण माँगने जाये त्री उसे नहीं मिले। काल की भयानक गित समाज को किसी त्रावःपतन की त्रोर ले जा रही है, तभी तो त्राव विराद् के मुख से जन्म लेने वाला ब्राह्मण व्याकुल हो रहा है। त्रेता त्रीर द्वापर, के बीच व्रत्राल में तो भ्रष्टिण विश्वाभित्र को चाएडाल से मरा हुत्रा कुत्त माँग कर खाना पड़ा था।

द्रोण सिहर उठा। किसी अग्निहोत्री ब्राह्मण से ही गाय माँगने रं क्या अनुचित है ? एक गाय ? एक गाय होती ही क्या है ?

ब्राह्मण से याचना में क्या दोप ? समस्त ब्राह्मण एक हो विशाह परिवार हैं।

द्रोण का मन अपने स्वनिर्मित प्रासाद की सुलद छाया में ज पहुँचा और जब मनुष्य एक बार कल्पना की नींव रख लेता है औ उस आधार पर भीत उठाता है तो उसे लगता है वह ठोस घर बन इ है। किंतु जब वह भीत गिरतो है तब उसके दुख का अंत नहीं होता अर्थ मन्द्रपाल के द्वार पर द्रोण खड़े हुए। दास ने देखा। ऋषि सामने ही के प्रकोष्ठ में बैठे थे।

द्रोण ने प्रणाम किया। वृद्ध ने इष रात में जो द्रोण को देख तो माथा ठनका। श्रनुभवी न्यक्ति थे। पुलकित होते हुए से, दोने हाथ फैला कर श्रत्यंत स्नेह से उन्होंने कहा: स्वागत!

फिर जैसे ऋत्यंत ऋाश्चर्य हुआ कि वे उसे पहचान गये, कहा । ऋरे कौन ! द्रोण !

दासी दीवैरोमा ने देखा और वृह चली गई। उसे कृषीकल को सुलाना था।

फिर कहा: देखते ही हो अगिनहोत्री के पास एक भी तो गाय अधिक नहीं। समय का फेर है पुत्र! और एक वह समय या जब ब्राह्मण्ण

वृद्ध ग्रव गद्गद् हो गये। कहा: ग्रा हा "फिर ग्रीर मग्न होकर कहा—श्रहा हा"

फिर वे विभोर हो गये।

द्रोण निरुत्तर हो गया। बात स्पन्ट यी। यहाँ कुछ नहीं मिनता था।

'जानता हूँ, द्रोख', त्रार्थ मन्दपाल ने कहा, 'कष्ट कैसा है ! किंतु दारुण दुख सुभे हैं, तुम्हें नहीं सुभे हैं।' द्रोण इस बात से चिकत रह गया। जब प्रणाम करके वह वहाँ से चला हृदय भारी था।

ग्राव ?

एक छोटा सा शब्द ख्रयाह जल के बीच में एक भँवर बन गया। पहले तैर सकते थं, इस भँवर में पड़ कर तो हाथ-पाँव की शक्ति ही च्लीगा हो रही है। तो क्या सचसुच गाय नहीं मिलेगी?

त्रार्थ द्रोण ने निराशा से देखा। तारे चुप थे। वे तो कर्म। कुछ नहीं कहते। जब मनुष्य दुरिभमान से देखता है तो एक आह दूरता दीखता है।

किर अश्वत्थामा से वे पातः क्या कहेंगे ? इस ममता को तो जानता है कि अपना बालक माँगे और हम उसे कुछ न दे सकें। उस समय मनुष्य अपने को कितना अधिक धिक्कारता है ? पिता का हुन्य इस विषय में माता के हृद्य से भी निर्वेल होता है।

त्रीर फिर कृपी ? क्या कहेगी वह ? कैसे द्रोण उसकी याचना श्रीर उदासी भरी श्रॉखों के सामने खड़े हो सकेंगे जो श्रपने भीतर एक मूक उलाहना लिये होंगी ? श्रीर फिर जैसे सामंजस्य करने कसकते श्रॉस् निकल श्रायेंगे।

द्रोण की इच्छा हुई सब कुछ छोड़ कर चल दें। दूर किसी ऐसे

रहा। ऋषिं गय की वेदना इतनी बढ़ी हुई लगती थी कि कोई भी बात नहीं कर पाते थे। उनकी कथा चलती रही। उसका कहीं ख्रंत नहीं या। वह नगर, ग्राम सब पर हो ख्राई पर गाय की तो उनकी बातों ने पूँछ भी नहीं छुई। पर लग ऐसा रहा था जैसे ख्रव वे गाय की बात से समाप्त करेंगे।

द्रोग ऊव गया।

गय ने समात किया : कहाँ ग्रायं...कहीं नहीं...सारा जीवन,.. ब्राह्मण्ट्य...सत्र नष्ट हो गया...हो गया।

द्रोण चला श्राया।

श्रंतिम बार...श्रंतिम बार...

द्रोण ने ऋषि जङ्गावंधु के द्वार पर पाँव रखा। उस समय उसके सुख पर पहले ही से निराशा थी। श्रीर लगता था वह चलते-चलते थक गया है श्रीर स्रभी उसे मालूम नहीं है कि कितना श्रीर चलना है।

ऋषि जङ्गानंधु तो जैसे मुख देखकर भाँप गये थे। कहने लगे: रहे हो ऋषि ? परसों एक गौ मर गई। दे दी चांडालों को। , मुख से तो यह चांडाल हैं। सब कुछ तो खा लेते हैं, सो इन्हें अपूख तो लगती नहीं। ब्राह्मण हैं। तो ऋब सब काम स्वयं भी नहीं कर सकते...

फिर जैसे बात बदलने को कहा: नहीं, सो बात नहीं है, ब्रार्थ! वह ब्रापना दास है न ? वह जानता है उस चांडाल को भली भाँति। गोचर्म हमें मिलेगा ही। उसके पात्र बनवा लेंगे। पर ब्रार्थ! गाय! वड़ा किटन है। कैसे मना करूँ। सब तुम्हारां है, पर तुम स्वयं सोच लो।

द्रोग चुपचाप सुनता रहा।

रात गहरी हो गई थी। सामने खड़े वृत्त अब गहन और डरावने लगने लगे थे। मनुष्य को अपने मन के अनुसार प्रकृति को देखना उसके स्वनावनत होने के कारण प्रिय लगता है। द्रोण सोचने लगे!

तव क्या खाली हाथों लौटना होगा ? द्रोगा को खाली हाथों लीटना होगा।

यह विचार इतना भयानक था कि वे इस सत्य का सामना नहीं करना चाहते ये झौर विवशता थी कि वह सहस्र कंटक लिये. अब उगने लगा, आकाश तक पहुँच गया।

यालक की भोली आँखें आँखों के सामने आ गई। अश्वत्यामा पृहेगा—पितर! क्या गाय ले आये ? तत्र वे क्या कहेंगे ? कहेंगे— पुत्र! तेरा पिता अभागा है। वह गाय नहीं ला सका!

द्रोग् का हृद्य न्याकुल होने लगा।

श्रीर उनमें एक नयी भावना जगी। कैसे भी हो मनुष्य को श्रपनी इच्छा की पूर्ति करनी चाहिये। कैसे भी हो १ श्रीर तर्क तब दब गया। श्रपना, केवल श्रपना स्वार्थ बृशासुर के समान श्रपना पुच्छ पटकने लगा। द्रोण के सामने वज्रधारी इन्द्र श्रा गये। उन्होंने भी तो बृत्र को एक से मारा था!

हिंग शहर से ले आये हैं। यह विचार उत्तम रहा।

पाँव चले भी। लगा समस्या श्रांत में तुलक्त गई। न श्रव बालक भेदेगा, न पत्नी श्रीर द्रीण गीरव से रहेंगे। गाय का बछड़ा होगा, तो उसे वेच कर दो गायें श्रीर ले लेंगे श्रीर कुछ ही दिन में एक फुट खड़ा हो जायेगा।

किंतु कान ने कहा — मूर्ख ! यदि कोई जाग गया ? श्रीर किसी ने पहचान लिया तो ? तो सब कहेंगे कि यह भारद्वाज द्रोग चोर भी है। चोर ! शब्द बार-बार श्राधात करने लगा श्रीर वे कांग उठे।

रात्रि के ग्रंधकार ने फुरुफुसाया: कीन देख रहा है ? कोई नहीं। किन्तु फिर याद ग्राया यह पाप है। ग्रायगट पाप से अगट पाप ग्रच्छा होता है। द्रोण ने ग्रापने ग्रापको धिक्कारा। समस्त पीरुष पुकारने लगा।

नहीं, नहीं । क्या वे ऐसा कार्य कर सकेंगे ?

फिर स्वार्थ ने कहा: क्यों नहीं ? फिर याद आया किव कहता है किसी का धन मत लो।

धन मत लो !! उन्होंने दुहराया !

क्या वे स्त्राज इतने पतित हो गये हैं १ क्या स्त्राज वे एक असहाय वृद्ध स्त्री को लूटने की सोच रहे हैं। नितांत जघन्य ! घोर नीचता !

उनका दृदय सिहर उठा। फिर वे सोचने लगे।

्तो क्या सेवा करनी ही होगी ? क्या किसी चित्रिय के सामने अपने ामान को भुकाना होगा । यह श्रीर भी भयानक विचार या । द्रोण

मन करने लगा 'कि सब कुछ छोड़ कर वे भाग जायँ। अपना आपना भाग्य है। क्या वे अमर हैं। यदि आज ही उनकी मृत्यु हो जाये तो ?

फिर कृपी याद आई। वह उनके पुत्र की माता है। मनुष्य का कितना छल है कि वह प्रत्येक बात में अपनी मुलक्तन हूँ दता है। श्रीर

उसके लिये कोई न कोई बहाना हूँ द लेता है। हाँ, वह प्रतीका कर रही होगी। राह देखकर बैठी होगी।

घर की और पाँच उठने लगे। जीवन की तृष्णा अपने लिये परस्पर

'त्रार्थे !' द्रोण ने कठिनाई से कहा ।

'श्रार्थं ! स्वस्थ तो हैं ?'

'देवी ! पूर्ण स्वस्य हूँ।'

फिर दोनों चुप हो गये। कृपी ने फिर पूछा: श्रार्थ! लीटने में बहुत बिलम्ब हुआ।

द्रोण ने सिर हिला दिया ग्रीर खाली ग्रासन पर जाकर बैठ गये उनकी उस निश्चिता से कृपी ऊन गई। घीरे से कहाः भोज कर लें ग्रार्थ!

द्रोण ने नहीं सुना। कृपी ने दुहराया। द्रोण चौंक से उठे। वैं यह वे क्या सुन रहे है।

कहा: ऐ ! हाँ। ठीक ही तो है। नहीं, किन्तु, नहीं...सत्य मुने भूख नहीं है आर्थे।

क्षी पास बैठ गई।

, कहा : सत्य है ?

द्रोग चौंके। पूछा: क्यों ?

'मैं जानती हूँ। यह तुमने नहीं कहा।'

'तो ।'

'इसी का तो उत्तर चाहती हूँ।'

'मैं नहीं जानता।'

'ग्रच्छा चलो।'

द्रोण श्रस्वीकार नहीं कर सके। वे चुपचाप उठकर कृपी के साप चले गये। कृपीं ने उनके हाय-पाँव धुलवाये श्रीर भोजन परोस दिया।

भोजन करते समय कृपी चुपचाप उनकी ख्रोर देखती रही। उक्षे जैसे ख्रपनी दृष्टि से उनके शरीर पर एक ख्रमेद्य कवच सा मँद दिया।

'ग्रौर दूँ ?' उसने पूछा । फिर उत्तर की ग्रपेचा नहीं करके लवे

ही चावल परोस दिया।

श्रभी से तत्पर होना है। यह क्या सरल है १ शिया पर पड़े-पड़े वे बहुत दूर-दूर की सोचने लगे। श्रीर उन्हें लगा वे व्यर्थ भटक रहे हैं।

फिर न जाने ने क्यों हँसे।

कोई हल निकल ही आया। मनुष्य ने अपने स्वजन की मृखु वे समय जब अपने भीतर दारुण दुख पाया और साथ ही अपनी अस-मर्थता का अनुभव किया तो कहा इसमें दुख करना व्यर्थ है, यह ते प्रकृति का नियम है और इस प्रकार अपनी समस्या को सुलभा लिया। मृत्यु से पराजय स्वीकार करके वह उस पर विजयी हुआ।

इतनी सी बात थी।

चालक को बहका लेना क्या कठिन है १ वह अबोध है। वह कुछ नहीं जानता । त्रिया हठ और बाल हठ संधार में प्रसिद्ध हैं। जो उनके सामने सिर कुका देता है, वह वास्तव में निर्वल होता है। बालकों को अस्यन्त बिगाड़ देता है।

क्या वे अपनी दृढ़ता से डिग जायेंगे ? कभी नहीं। कभी नहीं। द्रोण ने करवट बदली। अश्वत्यामा को वच्च से लगाये कृपी सो ्री है।

'सो गई ?' द्रोण ने धीरे से कहा, 'किर ? क्रपी तू भी सो गई।' फिर वे धीरे-धीरे हारने लगे। पलकें भएक गई। वे सो गये।

दूर हो गये वे आतमा को डराने वाले काले-काले चित्र। द्रोण की नाक कुछ वजने लगी। आयु जब बढ़ती है तो जैसे नये आदिमयों को बताया करती है कि देखो यह आदिमी अधिक चल चुका है, मैं इसकी साँसों को देख रही हूँ, यह पहले की भाँति नहीं आतीं जातीं। अब बार-बार कराह उठती हैं। बार-बार ठोकर सी खाती रहती हैं।

रात त्र्याधी से भी त्राधिक बीत चुकी थी। तारे बहुत से निकत त्र्याये थे। प्रभात का शीतल समीरण अब अग्रहार में घुस कर ब्राह्म वेला की इचना देने लगा । महर्षि गण उठने लगे । और फिर मंद-मंद गुझार ही मुनाई देने लगी । बालक उठा दिये गये ।

द्रीण स्नान करने चले गये। अश्वत्थामा उठ कर माता के पास चला गया।

हारी सिमधा लेने चली गई थी। अश्वत्यामा उसे हूँ ढता रहा। होण स्नान करके लीटे और फिर अपनी नित्य किया में दत्तचित्त हुए। जाकर अग्निहोत्र प्रज्वलित किया। अभी अरणी रगड़ कर रखी रीयी कि संध्या का समय हो आया।

प्रोण संध्योपासन करके निवृत्त हुए ही थे कि श्रश्वत्थामा श्रा

द्रोग ने उसे देखा जैसे नहीं देखा।

घ्रश्वःथामा ने प्रगाम किया।

'श्रायुष्मान् क्त, श्रायुष्मान !' द्रोण् ने मुस्करा कर कहा ।

'पिता !'

'पुत्र !'

'पिता !' श्रश्वत्थामा ने फिर कहा।

'पुत्र!' द्रोग ने कुछ विस्मय से कहा।

'रिता, घेनु ले छाये ?' उसने छाबोध बन कर पूछा।

'नहीं पुत्र, रात बहुत हो गई थी।'

'र्छके दूध दो,' वालक ने कहा। उदासी उसके मुँह पर छा गई ते। देखे वह द्राव शीप ही रो उठेगा। द्रोण ने देखा श्रीर हृदय काँप इटा।

'दूंगा पुत्र,' द्रोग ने कहा, 'इतना दुखी क्यों होता है ?'

'क्ब १'

'ग्रभी।'

द्रोण उठे । भीतर गये । द्रोण भीतर गये । एक क्ण ठिठके । फिर उनके हाथ जल्दी-जल्दी चलने लगे ।

'ले वत्त !' वे हाथ चपक भर कर निकले। उस समय उनके नेत्रों में एक हल्का भय था।

दूध हाथ में लेकर अश्वत्थामा हुए से पागल हो उठा। उसके नेत्र स्रानन्द से विस्फारित हो गये। वह एकदम चिल्लाया वही है, वही है...

'तो चिल्लाता क्यों है पुत्र ?' द्रोण ने कहा। परन्तु वह आवेश में था। फिर चिल्लाया: पिता! तुम बड़े अच्छे हो।

कहते हुए वह पीछे, हट गया। वह इस समय बीच के द्वार पर खड़ा था।

द्रोग का हृदय भीतर ही भीतर काँप उठा।

'पीले वत्स । यहीं पीले ।'

'नहीं पिता, यहाँ न पियूँगा।'

'तो फिर ?'

'सबको दिखा कर पियूँगा।'

श्रश्वत्थामा बाहर भागा। द्रोण का हृदय स्तंभित हो गया। वे पुकार उठे: श्रश्वत्थामा!

स्वर फिर कएठ में ऋटक गया।

द्रोग ने चाहा उसे रोक लें किन्तु वालक तव तक घर के वाहर जा चुका था। ग्रव वह पकड़ कर नहीं लाया जा सकता था।

द्रोण के सामने से सब कुछ घूमता हुआ चलने लगा।

यह क्या हुया १ अव १ अभी वे सोच भी नहीं पाये ये कि उन्होंने सुना कि पथ पर इस समय श्रात्यन्त विह्नल सा होकर अश्वत्थामा आनंः त पुकार उठा : मूखों । जानते हो न ? तुम बड़ा श्रिभमान करते थे। भंभी किसी से कम नहीं हूँ। मेरे पिता भी किसी से कम नहीं हैं.....

बालक का एक-एक शब्द हो ए के हृदय पर एक-एक कील ठोकने लगा ।

उसका स्वर सुन कर सब बालक द्या गये। एक ने कहा : क्या है रे अरव ?

ग्रश्व सुन कर सब हँस पड़े!

श्यीवल न पूछा : बताता क्यों नही ? 'देखां क्या पीता हूँ !' अश्वत्थामा ने गर्व से कहा। और एक घँट पिया।

एक बालक ने बढ़कर देखा और कहा: हूँ ह ! दूध है। इम तो नित्य पीते हैं।

'६म भी पीते हैं,' कृपीवल ने कहा।

'दिला-दिलाकर क्या पीता है,' चेम में कहा, 'श्रभी में भी लाता है। त् तो श्राज एक दिन पी रहा है...

'एक दिन नहीं,' श्रश्वत्थामा ने कहा, 'नित्य पियुँगा समका...'

चेम भीतर भाग कर गया श्रीर उसने कहा : जीमृत ! जीमृत ! 'हाँ श्रार्थपुत्र !' जीमृत ने कहा।

'समें दूध दे।'

जीन्त उस समय साग काट रहा था। च्लेम उसके कंबे पकड़ कर न्लन लगा श्रीर हट करने लगा : श्रमी दे...जीमूत...श्रमी दे..... धर्मा दे...

श्चिष गय ने पाकशाला में कोलाहल सुना तो पूछा : क्या है रामृत !

'आर्य कुछ नहीं। आर्य पुत्र कीडा कर रहे हैं।' 'पाक्शाला में कीड़ा ?' ऋषि ने फिर कहा !

चेन ने उत्तर दिया : देव ! दूघ मांगता हूँ ।' 'इस समय !' ऋृषि चौंके ।

'हाँ देव ! ग्रश्वत्यामा दूच पी रहा है न ?'

ऋषि को विस्मय हुआ। यह कैसे हुआ १ क्या द्रोण को रात कई से गाय मिल गई १ या कहीं से चुरा लाया है।

'तो फिर ?' वे बोले, 'तू दूघ क्या करेगा ?'

वे बाहर छा गये।

'पिता,' च्रेम ने मुँह बनाकर कहा, 'मैं पियूँगा । ऋश्वत्यामा दिखा दिखाकर पी रहा है। वह मुक्त पर हँसेगा।'

श्राकर देखा तो ऋषि गय ने श्राश्चर्य से श्राँखें काड़ लीं। च्रेम उस समय जीमूत के पीछे लग गया श्रीर तब तक नहीं मान

जब तक दूध नहीं ले लिया।

त्तेम दीड़कर बाहर गया और पुकार उठा: यह देख में भी हे आया हूँ।

वृद्धा रोहीतकी ने जब यह कोलाहल सुना तो बाहर ग्रा गई।
श्रुषि गय ने उसको देखकर जैसे साहस इकट्ठा कर लिया।
उसने कहा: भ्रातर! यह कैसा कोलाहल है! यह ग्रश्वत्यामा
दूध क्यों चिल्ला रहा है?

गय ने कहा : कौन जाने ?

ृ वृद्धा को चैन कहाँ। पूछा: ग्रीर द्रोण का वेटा है भ्रातर ! यार है या नहीं ! हाँ, द्रोण का !'

महर्षि जङ्घावंधु दर्भ लेकर जा रहे थे। रोहीतकी ने पुकाराः सुना त्र्यार्थ!

'क्या हुन्रा न्यायें ?', महर्षि रुक गये । 'परमाश्चर्य ! परमाश्चर्य,' वृद्धा ने कहा । उस समय वहाँ इधर-उधर से स्त्रनेक व्यक्ति यह सुनकर रुक गये। 'द्रोण का पुत्र दूघ पी रहा है,' मृद्धा ने कहा।
'ऍ!' महर्षि चौंक पड़े, 'द्रोण के पास तो एक भी गाय नहीं थी।'
'यही तो श्राश्चर्य है!'

'नहीं, इस वालक से पूछो तो,' महर्षि जङ्घावंधु ने कहा । रोहीतकी ने श्रश्वत्थामा से कहा : पुत्र ! दूध पीता है !

उसके नयनों में एक कुटिल स्नेह था। बालक उसे तुरंत पहचान गया श्रीर इसलिये उसने कुछ उद्धत होकर सिर उठा कर कहा : हाँ श्रीर क्या !

'ग्रारचर्थ !' जङ्घावंधु कह उठे ।

'तरे घर में धेनु तो है ही नहीं !' चुद्धा ने फिर कहा ।

ग्रश्वत्थामा इस तर्क की निर्वलता पर हँस दिया । उसने कहा : तो क्या है, पिता ने दिया है।

अरुपि गय ने कहा : श्रार्थे ! बालक भूठ नहीं कहता ।

'परन्तु द्रोण रात-रात में गौ कहाँ से ले श्राया ?'

'देखों तो दूध ही पीता है ?' महर्पि जङ्घावंधु ने कहा।

'देख्ँ ! वत्स !' वृद्धा ने ऋश्वत्थामा से कहा, 'दूध कैसा होता है ?'

'तुमने नहीं देखां ?' वालक ने आरंचर्य से पूछा।

रोहीतको ने देखा तो श्राश्चर्य सा हुआ। फिर देखा। फिर देखा। फिर देखा। फिर डमने उसे सुँघा।

श्रर्वत्यामा गर्व से खड़ा ध्रपना चपक दिखा रहा था। एकाएक पुढा की समभा में कुछ श्रा गया।

वर हैंसी ।

'क्यों !' यालक ने चौंका ।

'यह दृघ तेरे पिता ने दिया है ?' वृद्धा की गरगलाती श्रावाज फूटी । 'हों नहीं, तो तुम दोगी !' वालक ने प्रत्याघात किया ।

'स्या रे !' गय ने पूछा।

जङ्घावन्धु सतक हो गये। कहा : क्यों ग्रार्ये ? क्या वात है ? वालक गण जब कीत्रहल से भर गये। बोल उठे : क्या है ग्रार्ये क्या है ?

'चावल पीस कर पानी में मिलाकर द्रोगा ने अपने पुत्र से क दिया है कि यही दूध है,' वृद्धा ने कहा, 'सुना भ्रातर! यह नया दुः है। नया ही है...,' वृद्धा अपनी कुटिल हँसी हैंस पड़ी। श्रीर फि उसने हाथ उठाकर कहा: धन्य हो...धन्य हो।

समस्त समुदाय ठठाकर हँसा । बालक भी हँसे श्रीर बड़ों के गम्भी स्वर के साथ उसके कल्कएठ भी फंकार उठे। श्रश्वत्थामा पुका उठा: यह फूंठ है...

किन्तु इस प्रतिरोध से अष्टहास दुगना हो गया। आज कितन बड़ा उपहास हुआ है।

बालक रुश्राँसा हो गया, किन्तु उस पर किसी ने भी ध्यान नई दिया। वे कठोरता से हँसते ग्हे। श्राज तो श्रद्भुत बात हुई!

उस ऋहहास को सुनकर बालक ऋचकचा गया। वे सब लोग कितने निर्देश थे !

ा श्राश्वतथामा ने पूछाः तो क्या यह दूध नहीं है 🕻 उसके बडेन्डे 🏅 नेत्र छलछला स्राये।

वृद्धा रोहीतकी ने भराये स्वर से कहा : में तो यही समऋती हूँ। हाँ यह नहीं है...दूध तो नहीं है...

'तो ?' बालक ने पूछा।

महर्षि जङ्घावन्धु ने गम्भीर स्वर में कहा : श्रार्व्ये ! श्रमहार मुने । धन्य है द्रोण...

वे कुछ कह नहीं सके । रोहीतको ने दोनों हाथ फैलाकर ग्रपना स्वर उठाकर कहा : धिकार र उत्ते... धिकार है उस द्रोण को...वह एक घेनु का भी प्रवन्ध नहीं कर क्या ! ग्रोर धनुपवाण धारे किरता है...

'उसने वालक से छल किया ?' ऋषि गय ने कहा, जैसे उनके हृत्य को इस समय बड़ा भारी कष्ट हुआ था।

'भाग्य !' महर्षि जङ्घावन्धु ने कहा, 'यह भी एक स्मरण रहने योग्य पत्ना हो गई। त्राश्चर्य हुत्रा । परमाश्चर्य हुत्रा ।'

समुदाय चला गया। च्या भर पहले जो लहरें उस वालक के घंगेंदों को ठोकर मारकर गिरा रही थीं अब लौटकर समुद्र में मिल गई धीं श्रीर निरविध अष्ट्रहास कर रही थीं। जैसे वे केवल उसका एक छीटा साधर ही गिराने आ गई थीं।

ग्रश्वत्थामा ऐसा खड़ा रहा जैसे जड़ीभूत हो गया। पिता ने यह स्या किया! द्रोण ने ऐसा किया! ग्राश्वत्थामा ने सोचा ग्रौर मन नहीं किया कि वह घर लौट जाये। उस समय कृपी समिधा जेकर न्नाई। उसने ग्रश्वत्थामा को देखा तो ठिठक गई।

होग सब सुन रहे थे, किंतु बाहर निकलने का साहस नहीं हो। रिग्हाथा।

कृरी ने देखा पुत्र के हाथ में चपक था। वह समभा गई। उसने रेनेट से उसके सिर पर अपना बाँचा हाथ फेरा। पुत्र चुप ही खड़ा रहा, केते वह अब इस संसार में सबसे ही रूठ गया है।

पूर्ण ने चपक हाथ में ले लिया और फिर उसके पानी को धूलि में भें कि दिया। अहक्त्यामा फिर भी नहीं बोला। तब कृपी ने पुकारा: पुत्र!

पुत्र ! शब्द गूँ ज उठा ।

पृती के नेत्र गंभीर व्यथा से पसीज गये। कहा: मैंने तो कुछ, नहीं किया पुत्र !

पुत्र विचलित हुन्ना । १००० । 'विसने दिया है यह ११ ,पिता ने ।'

'पिता ने !' कृपी काँप उठी।

'श्रम्ब' कह कर पुत्र चिपट गया । कृपी ने साहस किया । श्रश्व-त्थामा फूट-फूट कर रोने लगा ।

'फिर १' कुपी ने कहा।

'वे हँसते थे।'

'उन्हें हँसने दे वत्स,' कृपी ने कहा, 'वे हृदयहीन हैं।'

कृपी का संयत स्वर काँप गया। जैसे उसे ग्राड़ोस-पड़ोस ने सुन लिया था। तभी घीरे से दुखी भाव से बुद्धा रोहतकी ने बाहर निकल कर कहा : क्यों कृपी ? हम हृदयहीन हैं ?'

'नहीं तो क्या आर्थे ?'

'कैसे री ?' बृद्धा ने पूछा ।

'तुम सबने यह नहीं देखा कि यह एक अबीध बालक है। उसे तंग करना क्या अच्छा था.? यदि उपहास करना था तो हमारा कर लेते। दूध माँगता था तो दरिद्र माता-पिता क्या करते? बालहठ को बहलाने के लिये ही तो पिता ने यह किया। फिर उसको इतनी वितंडा देकर क्या आप सबने उचित किया है?'

े 'श्रीर पिता ने जो छल किया १' वृद्धा ने पूछा। कृपी ने सुना। इसका उत्तर वह नहीं दे सकी।

चृदा रोहीतकी ने फिर कहा: तेरा पुत्र भी तो चुप नहीं रहा। वह सब बालकों को दिखाने को ले श्राया। बालक तो कुछ समभते नहीं। वे उसे घेर कर नाचने लगे। चिदाने लगे। सभ से पूछा। मैंने देखा तो सुभे बड़ा श्राधर्य हुश्रा। कृपी! श्रायं द्रोण को छल करने को श्रपना ही श्रीरस पुत्र मिला?

कृपी का हुदय कटने लगा। वृद्धा की बात सुन-सुन कर अब उसे लगा दोष अपना ही था।

करने लगा। वह आज तक द्रोण के सामने कुछ भी नहीं बोली थी। किंतु बालक के हृदय के आघात को उसने अपने हृदय पर अनुभव किया था। द्रोण का चातुर्य उसे अत्यंत घृणास्पद प्रतीत हुआ। कुह देर तक वह नीचे के होंठ को ऊपर के दाँतों के नीचे दावे रही, जैसे चह कहना तो चाहती है, फिर भी स्थात् कहना ठीक नहीं होगा।

फिर एकाएक वह फूट पड़ी।

'तुमने शालक के हृद्य को पत्थर समका था, श्रपने बल के गर्व का चमत्कार दिखाने के लिये यह बालक ही रह गया था ? सारा संसार हँस रहा है। कोई भी हँसेगा नहीं तो क्या करेगा ? पिता होका तुमने पुत्र के साथ ऐसा छल किया ? श्रव पिता की बात पर पुत्र भी विश्वास करना छोड़ देंगे। क्यों नहीं ? श्रवीध जान कर तुमने उने बहका देने का प्रयत्न किया था ? यह नहीं हुश्रा कि श्रपने पौक्य से उसकी इच्छा पूरी करते ?

द्रोण चुपचाप सुनते रहे। क्या कहते ? कृपी ने कुछ भी तो असत्य नहीं कहा। किंतु उन्हें मन ही मन योड़ा-सा आश्चर्य हुआ। यह स्त्री नतनी कठोर और कड़वी बात कहाँ से निकाल सकी ? क्या इसके हृद्य तन। आकोश था जो इस बहाने से बाहर निकल पड़ा है ? या हृदय को इतना अधिक धक्का लगा है, जो वह अपने कोंध के वे॰ में इतना सब कह गई है।

कृपी कहते तो कहती चलो गई, किंतु हठात् उक्षने द्रोण के मुख की ख्रोर देखा। न जाने फिर क्या हुद्या कि वह चुप हो गई। द्रोण फिर भी नहीं बोले। वहीं बैठ कर कृपी रोने लगी।

उसका हृदय बहुत कुछ घुमड़ रहा था। कैसे कहे वह अपनी समस्त वेदना को। पुत्र वालक है। वालक के हृदय पर शैशव में जैता भी प्रतिविंग डाला जाता है, वह उसे वैसे ही तो स्वीकार कर लेता है। ग्रीर जिसे वाल्यावस्था से ही ऋविश्वास सिखाया जायेगा वह आगे वल कर क्या होगा ?

ग्रश्वत्थामा ने कहा : ग्रम्ब!

क्षी ने देखा। उसका स्वर निकला: पुत्र !

ट्स स्वर में कितनी घुटन थी, कितना श्रार्ट कंग्न था। श्रश्वत्थामा न समसने योग्य श्रायु में भी उस स्वर को समस गया।

कृपी कहने लगी: मैं समभाती थी तुम अपने पुत्र को अपना ही श्रंग समभा कर उसे संसार में अपने लिये सबसे प्रिय समभाते होगे। वितु पुरुप हो न ! तुम्हारे लिये दम्भ से बढ़ कर कुछ भी नहीं है। वह छा हो गई। फिर जैसे अपने आप से कहा—माता का हृदय ही प्रभागा होता है। वही जाने क्यों इतना व्याकुल रहता है। अभागिन छुछ नहीं चाहती। पुत्र का कल्याण ही तो जीवन का सबसे बड़ा सुल है।

होण ने कुछ भी नहीं देखा। अश्वत्यामा उन्हें घूर रहा था। जैसे पह समभने का प्रयत्न कर रहा था कि द्रोण ने कितना बड़ा अपराध किया था। जिस कारण से वह दुखी था, वह स्वयं उसे समभ नहीं पा रहा था।

यृपी ने फिर कहा: वत्स ! न रो । आतू मेरे पास आ।

श्रह्वत्थामा धीरे-धीरे उसके पान शंकित-सा श्रा गया। वह श्रव रो नहीं रहा था। फिर माँ क्यों कहती है कि श्रव उसे रोना नहीं पारिये।

एव-एक बात द्रोगा के मस्तिष्क में जाकर टकराने लगी। यह सब क्यों हुआ।

परन का उत्तर था। था—श्रभाव! श्रभाव—धन का । वह रोता र तो सब टीक रहता है। जब वह नहीं है तो श्रापस के संबंधों में भी इ.ए. उलमान पैदा हो रही है। कृपी कह चुकी। कह कर यक गई। द्रोण ने वह हलाहल हाथ बढ़ा कर पहले अपनी हथेली में समेट लिया श्रीर फिर उसे पी गये।

उन्होंने उत्तर नहीं दिया। वे बाहर श्रा गये। शस्त्र टॅंगे थे। द्रोण ने उदास नेत्रों से उनकी स्त्रोर देखा ख्रीर ख्राज की विरक्ति में पहली बार उन्हें लगा कि वे शस्त्र भी उन पर विद्रुप से हँस रहे हैं।

उन्होंने मुँह फेर लिया और धीरे से कहा: करुणा! धर्म निलय! करुणा!

उनका गला रुंध गया। वे कुछ भी नहीं कह सके।

कृपी को रोते-रोते मध्यान्ह हो गया। उसकी आँखें सूज गईं। वह आज तक पित के प्रेम में रही थी। पित से उसने मुस्करा कर ही बात की थी। आज जो हुआ वह अब घीरे-घीरे उसके हृदय को विदोर्ण किये दे रहा था।

'स्रम्य! भूख लगी है,' स्रश्वत्थामा ने स्राकर कहा।

कृपी ने देखा,। बालक का मुँह कुछ स्वा हुन्ना था। वह भूखा था।

'ठहर स्रभी बनाती हूँ,' उसने कहा। उसने स्रपने जपर शोक कि न्यों वह स्रभी तक बैठी रही थी।

तत्र वह उठ कर खाना बनाने गई।

खाना बना कर उसने पुकारा : वस्स !

ं 'श्राया, श्रम्य !' श्रश्वत्यामा का स्वर सुनाई दिया श्रीर वालक वपल हरिण की भाँति श्राकर सामने विछे श्रासन पर बैठ गया । कृपी रेखाना परोस दिया ।

'चावल दूँ ?' कृपी ने पूछा । 'नहीं ऋम्ब,' ऋश्वत्थामा ने कहा । 'क्यों श्योड़ा श्रीर लेन ?' 'क्यों माँ ?' पुत्र ने कहा, 'श्रधिक क्यों देती हो ?' जन श्रश्वत्थामा खा चुका वह उठ कर बाहर श्राई श्रीर मुस्कराई कि वह भी कैसी बात सोच रही थी कि कहीं पुत्र संकोच तो नहीं कर रहा है ! तब उसे ध्यान श्राया । श्रोह ! उसने बाहर देखा श्रीर धीरे-धीरे बुछ हिचकते हुए शंकित हिण्ट से देखते द्रीण के पास गई ।

द्रोग चुर थे।

फुपी ने कहा : आर्थ।

द्रोग ने शायद सुना नहीं। तत्र कपी ने ख्रात्यंत धैर्य से घीरे से फिर कहा: छार्य!

भ्रांखें उठीं। प्रश्न उन नर खिच गया। किंतु वागी नहीं सुनाई दी। द्रोग चुप रहे।

कृती ने कहा वालक भोजन कर चुका है। वह स्र्य खेल रहा है। स्राप भी भूखे हैं। प्रातःकाल से भैंने भोजन स्रय तक नहीं बनाया था। भोजन प्रदण करें। चिलिये।

उम स्वर में श्रनुनय था, याचना यी, श्रीर एक हदता थी, श्रिथिकार था।

द्रोण ने जैसे नहीं सुना। इती मन ही मन कुछ मुंभालाई। पर इसने ध्रपने भाव को प्रगट नहीं होने दिया। द्रोण का मीन भी एक ध्रमध्यक्ति थी।

इसी ने फिर कहा: देव ! समय श्रिधक हो रहा है । चिलिये । भोजन करें । में कहती हूँ । श्राप तो कि जी ध्यान में मग्न हैं । तिनक इस पर भी ध्यान दें ।

होण ने स्ती आँखों से देखा। उन नयनों में कितनी जलन थी, कितना स्तापन, जैसे निदाघ का तप्त सांध्य-कालीन आकाश, निरवधि रित्य भी, श्रीर उसमें ही तप्त उच्छवास भी। श्रीर फिर अनंत नीलिमा, हरी-करों उदते हुए हारे यके पत्ती। श्रीर फिर जैसे अब श्रंधेरी छा जायेगी, निविद, घनी, जिसका फिर हूँ दे से भी कोई स्रोर-छोर दिलाई नहीं देगा।

कृपी डर गई। उसे लगा उसका डाला हुग्रा बीज हठात् ही फूट गया था श्रीर उसने ग्रपनी जड़ें घरती में घुसा कर ग्रपने तिरे स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया था। क्या वह सब ठीक ही हुग्रा था।

उसने उनके दोनों हाथ पकड़ कर कहा : मुक्ते च्रमा करें स्रार्व। स्वर भर्ग गया।

द्रीण ने कहा : कृपी !

एक शब्द में कभी कभी ऐसा गहरा इतिहास एकदम डाँवाडोत हो उठता है कि मन की नाव अपने को ऐसे भँवर में डाल देती है जिससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। उस समय उसे लगता है बह घूम रही हैं; घूम रही है। और वह अपने उपचेतन में जानती है कि वह वास्तव में अपनी गति भूल कर अपने आप डूब रही है, ऐसी जगह जहाँ से वह निकल नहीं सकेगी।

द्रोण के नयनों से दो बूंद आँस् गिरे। उन्हें देख कर कृती को आश्वासन हुआ। जब आँस् गिरते हैं तब दुख पिघलने लगता है। जन जो बाहर नहीं भजकता, हिम की भाँति भीतर ही जम जाता है, बास्तव में बहुत ही भयानक होता है।

कृपी ने कहा : श्रायं!

द्रीण ने कहा: इस पाप के लिये में कुछ भी, कुछ भी कहाँ गा बार्ये। श्राज तुमने मेरी बंद श्राँखों को खोल दिया। मेरा श्रिभमान कितना जड़ हो चुका था। यह मुक्ते श्राज ही प्रगट हुआ। श्रव कोई चिंता न करो आर्थे, सब ठीक हो जायेगा।

कृपी ने श्रपना सिर उनके कंघे पर रख दिया। इस मीन से बढ़ कर कोई श्रीर विश्वास उसके पास नहीं था। वह जैसे सांत्वना पा गई थी। जन ग्रह्यत्यामा खेलने चला गया, कृपी ने द्रोण को त्राकर बाट दिलाया कि त्रानिहोत्र का समय व्यतीत होता जा रहा है। उनको उठकर श्रपने नित्य कर्म में लगना चाहिये। उसकी श्रंतरात्मा की व्यक्तिता सहारा चाहती थी।

होग् चितित वैठे थे। उन्होंने उदास दृष्टि से देखा जैसे यह भी बर लिया जायेगा।

कृपी ने कहा: सिमधा ले आई हूँ।

'तुमने कप्ट किया आर्थे !' द्रोण ने पूछा ।

पृपी ने कहा : तो उसे भूलेंगे नहीं आर्थ ? आँखें उठीं । उनमें स्त्री ने वर्शीकरण केंका । आशा थी कि द्रोण कहेंगे मैं अब याद नहीं रणना चाहता।

'केंसे भृलूँ ?' द्रोण ने कहा।

'कुछ दुख हुआ है ?'

'नहीं शोक।'

'शोक का धंत क्या है ?'

भैं नहीं जानता ।

टुपहर हो गई। धूप में कुछ ऊष्मा थी। छाया हुनों के नीचे ग्रव श्रीण लेटे हुए पे। कृषी उनके समीप ग्राकर ही लेट गई थी। वह खाकर दुछ ऊँघने लगी थी।

होग ने कहा : कृपी ।

वृशी को लगा किसी ने पुकारा । श्रापने ऊँघने में उसे लगा कोई गृत दूर से बुला रहा है ।

उस रान्द को सुनकर वह चौंकी। कहा: मुक्ते किसी ने बुलाया था रे

जायेगी, निविद, घनी, जिसका फिर हूँ दे से भी कोई स्रोर-छोर दिला नहीं देगा।

कृपी डर गई। उसे लगा उसका डाला हुन्रा बीज हठात् हं फूट गया था ग्रीर उसने त्रपनी जड़ें घरती में घुसा कर त्रपने लिं स्थान बनाना प्रारंभ कर दिया था। क्या वह सब ठीक ही हुन्रा था।

उसने उनके दोनों हाथ पकड़ कर कहा : मुफे चमा करें श्रावी। स्वर भरी गया।

द्रीण ने कहा : कृपी !

एक शब्द में कभी-कभी ऐसा गहरा इतिहास एकदम डाँवाडोह हो उठता है कि मन की नाव अपने को ऐसे भँवर में डाल देती। जिससे निकलना बहुत ही कठिन होता है। उस समय उसे लगता। वह घूम रही हैं, घूम रही हैं। और वह अपने उपचेतन में जानती। कि वह वास्तव में अपनी गति भूल कर अपने आप डूब रही है, ऐसं जगह जहाँ से वह निकल नहीं सकेगी।

द्रोण के नयनों से दो बूंद आँस् गिरे। उन्हें देख कर कृती के ्वस हुआ। जब ऑस् गिरते हैं तब दुख पिघलने लगता है जो बाहर नहीं भलकता, हिम की भाँति भीतर ही जम जाता है वास्तव में बहुत ही भयानक होता है।

्कृपी ने कहाः श्रायं !

द्रोण ने कहा: इस पाप के लिये मैं कुछ भी, कुछ भी करूँ ग श्रार्थे। श्राज तुमने मेरी बंद श्राँखों को खोल दिया। मेरा श्राभिमान कितना जड़ हो चुका था। यह मुक्ते श्राज ही प्रगट हुन्ना। श्रव की चितान करो श्रार्थ, सब ठीक हो जायेगा।

कृपी ने श्रिपना सिर उनके कंघे पर रख दिया। इस मीन से क कर कोई श्रीर विश्वास उसके पास नहीं था। वह जैसे सांत्वना प गई थी।



'कब तक छायेंगे १'

'जन भाग्य लाये।'

वृद्धा ने त्र्याश्चर्य से पूछा : जत्र भाग्य लाये ?

कृपी ने कहा : हाँ आर्य :

वृद्धा को परमाश्चयं हुआ। यह श्रच्छा है कि पति-पत्नी दोनों ही ने भाग्य पर ऐसा विश्वास कर लिया है। उसने कहा: इन्द्र! मंगल करें। बहु चली गई।

संवाद श्रव्रहार में फैल गया । द्रोरा श्रव जा रहे हैं। श्रश्वत्थामा से रोहीतकी ने पूछा : वत्त ! कहाँ जाश्रोगे ?

उसने इस प्रश्न के कारण अपने को बहुत ऊँचा समका। कहा: पाञ्चाल।

'वहाँ कौन है तुम्हारा ?'

'ग्रभी श्रम्ब से पूछ कर आता हूँ,' उसने कहा, 'ठहरो आर्थे!' रोहीतकी घबराई। कहा: अरे तो मैं तो वैसे ही पूछती थी। रहने दे। ऐसी क्या बात है ? थाप मालूम हो जायेगा।

त्रप्रवत्थामा इतप्रभ हुत्रा। इतना प्रभुत्व देकर भी उससे छीन लिया गया।

महर्षि गय ने जङ्गाबंधु से कहा : क्या यह सत्य है कि द्रोण श्रमा डु-व लेकर जा रहा है ? ऐसा क्या हो गया ? कहीं कोई वृत्ति प्राप्त 'गई ? उनको न जाने क्यों इतनी घोर चिता ने घेर लिया था।

जंधाबंधु ने उत्तर दिया: कौन जाने श्रार्थ ! श्रव वे प्राचीन काल की बातें तो हैं नहीं । मैं तो जिधर देखता हूँ उधर ही मुक्ते श्रारचर्य दिखाई देता है । वे महर्षि गय से भी श्रिधिक चिकत थे।

जीमूत ने सुन कर कहा : यहाँ सब उपहास करते हैं। जा रहे हैं। बहाँ कोई नहीं जानता, तो जैसे सब अपरिचित वैसे सब मित्र।

'पर जायेगा पाञ्चाल ?' गय ने फिर कहा।

'हाँ वत्स । क्यों !' चलते समय वे रुके । द्रोण ने श्रधैर्य से कहा : कृवी ! 'स्वामी !'

दोनों के गले हैं घ गये। बहुत दिन यहीं रहे थे। श्राज यह घ छूट रहा है। श्रश्वत्थामा की श्रांखों में भी पानी श्रा गया। बालक हे स्नेह की स्मृति तो बहुत िन तक बनी रहती है।

आश्रम की आरे देखा तो द्रोण को लगा वह सब कुछ अपना या 'फिर आयेंगे।' द्रोण ने धीरे से कहा।

'त्रायेंगे क्यों नहीं ?' कृषी ने कहा; पर उसे इतना मोह नहीं या वह पहले भी ऐसे ही एक घर छोड़ त्राई थी। परन्तु पुरुप का हरः दूसरी तरह का होता है। द्रोण का वह त्रपना घर था। उसे छोड़ने हे दुख हुत्रा।

'इंद्र ! पुरीव !' द्रोण का स्वर फूटा, 'रत्ता कर ! रत्ता कर । य देवता !'

उसने माये पर हाथ जोड़ दिये।

्रिं घर से टूटा मिटी का घड़ा फेंकते समय भी मनुष्य सोचता है फेंब हैं ग्रीर फिर उठा कर रख लेता है, कि न जाने किस काम ग्र ोथे।...

## १६

जब हस्तिनापुर से हरिद्वार श्राये थे तब पथ स्यात् देखा हो नहीं या क्योंकि तब प्रेम श्रीर योवन ने श्राँखों पर पट्टी बाँच रक्खी थो। तब तो श्राँखों में श्राँखों उलभ गई थीं श्रीर राह का ज्ञान ही नहीं हुश्रा था। श्रव न दिन ही उतने छ। टे होते हैं, न रात ही।

किंतु श्रवकी बार यात्रा की कठिनाई सामने श्राई क्योंकि श्रश्वत्यामा

साथ या। त्रालक को लेकर यात्रा करना तो काफी कठिन काम या। कृपी ने समस्या उठाई। द्रोण ने सोचा और वे साथ खोजने लगे। अन्त में इल मिला और तीसरे. दिन प्रातःकाल वे लोग जाजिल वंश्य के सार्थ के साथ चल दिये।

नानित मोटा आदमी था। उसका रंग उनना था, पर आकर्षक नहीं था। वह एक चौम पहने था, निसके ऊपर उसका अल्क था। सिर पर उष्णीश था। पाँव में उपानह थे।

जाजित को द्रोण के घनुर्द्धर होने का दिलासा था। वह उन्हें साथ लेने को सहर्प तैयार हो गया। कहा: श्रार्थ! स्वागत है। श्राप स्वामी हैं।

द्रोण के लिए इतना अलम् था। वह भी जाजिल को समभते थे। उत्तर के गंधवों से सोम लरीद कर वह दूर-दूर तक यात्रा करता था और वेचा करता था। कंवल, चर्म वस्त्र उन्हें बदले में दे आता था। हिमा-लय की हिम राशि में भी वह चलता रहता था।

सार्थ के साथ अनेक दासियाँ थीं। वे प्रायः ही युवतियाँ थीं। उन्हें वह वेच देता था, किर नई खरीद लेता था और सब ही उसकी सेवा में हर प्रकार से प्रस्तुत थों। दासियों के प्रति जाजिल बड़ा चौक्ता था।

कुलिंद जाति से कुछ पुरुप ग्राये। उन्होंने कुछ दूर तक वन में मार्ग दिखाया। जाजिल ने उन्हें ग्रपने यहाँ का मैरेमक पिलाया, जिसे पीकर कुलिंद ग्रत्यन्त प्रसन्न हुए ग्रीर बिना कुछ माँगे ही चले गये।

वैदेहक सुमन्यु, लो ब्राह्मणी के गर्भ श्रीर वैश्य के बीज से उत्पन्न हुश्रा या जानिल का निकट परिचारक था। वही स्वामी की रोवा किया करता था। श्रत्यन्त लोलुप श्राँखों से देखने वाला वह व्यक्ति कभी-कभी श्रत्यन्त नृशंस सा दिखाई देता था।

पुल्कस पुत्राग जो मागघी सैरन्त्री ग्रीर बाह्य से उत्पन्न माता में

चाएडाल द्वारा उत्पन्न हुय्रा था। य्रागे चलता था। वह बलिष्ठ र श्रीर श्रनेक वोभ्त उठाने वाले कार्य कर लेता था। जब जाजलि कु होता था तो वह भीमकाय व्यक्ति भी कुत्ते की तरह काँपने लगता या

श्रागे-श्रागे वृपभ थे। चारो श्रोर घोड़े चल रहे थे। उन घोड़ पर शस्त्रों से सुसन्जित व्यक्ति थे। जाजिल को उन पर भी बड़ा विश्वा था। वे श्राज कई वर्षों से उसी की सेवा में थे श्रीर बिल्कुल हाँ, किए संग डोलते थे। वैसे तो वे सब ही उनके दास थे। उनको उस सुक्ति मिलना भी कोई ऐसा सहज काम नही था। जाजिल पहले पाँच उँगिलियाँ टिकाकर फिर सुट्ठी बाँचने वालों में था।

महावन में प्रवेश करने के पहले शूट़ों ने ककच बजा कर सबरं सावधान किया कि स्त्रागे का पय स्त्रब स्त्रीर भी दुरूह होता जा रहा है सबको चौकस रहना चाहिये।

सार्थ में कुछ कोलाहल सा सुनाई दिया क्योंकि सब बोलने लगे ब्राह्मणों ने काम्य ग्राग्निहोत्र किया कि वे निर्वित पहुँच जायें। पर में दस्युगण न निलें इसलिए उन्होंने इन्द्र से प्रार्थना की ग्रीर फि पुरोहित ने शकुन विचार किया। उसमें सफलता के चिह्न देखक जाजलि का रोम-रोम प्रसन्न हो गया। उसने सिर हिलाया जैसे वह तं पहले ही से जानता था।

्र साथ के वैतनिक सैनिक इपु, अर्धचन्द्र, अशवि, अज्जलिक तय ं तर्नेदी नामक वाण लिए थे। उनकी कटि पर अिं वंधी था उनके कोश साथ में थे।

स्त्रियों के हाथों में ऋष्टि, भल्ल तथा किसी-किसी के पास प्रार्ट (बरछा) था। वे भी मौका पड़ने पर लड़ने के लिये तैयार थीं। दृद्धारं युवितयों को इस रूप में देख कर प्रसन्न होती थीं। उन्हें वह समर्थ याद ह्या रहा था जब वे भी ऐसे ही चलती थीं।

सारिथ ने कशाघात किया, तुरंग हिनहिनाए ग्रीर चल पहे

लगे। उस समय वे सन अत्यन्त व्यस्त दिखाई दिये। कृपी ने भाँक कर देखा और कठिनाई से बाहर कूदने को तत्पर अश्वत्यामा को रोका।

श्रनेक कुलिंद कम्बल निए आये थे। वे वैसे ही आते-जाते सार्यों को अपने जंगल से माल लाद कर लीट जाते थे और सार्य से बदले में कुछ सामान ले जाते 'थे। कुलिंद बड़े सच्चे लोग थे किंतु उनका कोध भी बहुत भयानक होता था। जब वे शतु हो जाते थे तो प्रचएड आक्रमण करते थे। उस समय उन्हें दबाना बड़ा कठिन काम हो जाता था। इसलिए उनके बल को टटोलने के स्थान पर उनकी बुद्धि को काम में लाना अधिक सहज था। जाजिल ने शकटों पर उन्हें लदबा दिया और मोल-तोल करने लगा।

'यह क्या है ? मृग चर्म हैं ?' उसने कहा : रहने दो जी, इतने ही अभी वे ही नहीं विके और लेकर क्या करेंगे । तुम लोग तो एक-दम लाकर शकटों पर लाद देते हो ।

कुलिद नेता हँसा। कहा: तो क्या कुछ भो बदले में न दोगे। हम तो तुम्हारे ही लिए अपनी वस्तु रोक रखते हैं।

फिर बातें होने लगी।

ंद्रोण ने देखा उस चतुर वैश्य ने कुलिंदों को प्रायः लूट ही लिया। 'श्रीर क्या लोगे ?' जाजिल ने कहा, 'इतने तो पात्र ले चुके हो। तुम्हारा तो मन मैरेमक से भरता ही नहीं।'

कुलिंद हँसने लगे। वे कुलिंद पर्वत के पास रहते थे जहाँ ते निकलने के कारण यमुना का नाम कालिंदी था। वहीं से यह लोग वनो में होते हुए इघर-अवर घूमा करते थे।

'कहाँ जाग्रोगे ?' कुलिंद नेता ने कहा, 'यहीं क्यों नहीं रक जाते ?' जाजिल तो चाहता ही था। बोला: पर तुम लोगों को कण्ट जो होगा।

श्रव वे पाञ्चाल पहुँच गये । श्रहिच्छत्र महानगर था । द्रोण ने राजा की बनवाई एक वापी के समीप पत्नी श्रीर पुत्र को छोड़ा श्रौर वे स्नानादिक के उपरांत पाञ्चाल राज के प्रासाद की श्रोर चले । नगर के बाह्य भाग में बनी एक पांयशाला में कृपी श्रीर श्रश्वत्थामा टहर गये । कृपी के हृदय में इस समय श्राशा का समुद्र हिलोरें ले रहा था।

पाञ्चाल की राजधानी सुविख्यात थी। जब कभी राजयज्ञ होता या तपोवनों से ऋष्टि-सुनि स्त्राते थे ग्रौर विवादों ग्रौर शास्त्रायों में भाग लिया करते थे। उस समय यज्ञ का उठता हुन्ना धूम्र ग्राकाश में गंभीर ऊँकार के साथ उठता ग्रौर राजन्यों के शस्त्र वाहर ग्रपनी भंकार से धरती को थरथरा दिया करते थे। पएयों में विस्तृत धनराशि सामग्री का रूप धरकर न्त्रा गई थी। पाञ्चाल के प्रशस्त राजपयों पर रथों ग्रीर ग्रश्चारोहियों की भीड़ रहती थी। किंतु उनका मन किसा में न लगा। वे ग्राज जिधर भी देखते हैं वहीं उन्हें एक नीरवता दिखाई देती है। वास्तव में मनुष्य जब किसी ध्येय में व्यग्न हो जाता है तब उसकी चिंता उसे ग्रपने हो स्वायों के भँवर में फॅक देती है ग्रीर वह उन्हीं में हुक्ता चला जाता है। उसे इधर-उधर कहीं का भी ध्यान नहीं रहता।

्र पथ पर एक बालक खड़ा नये कदली फल वेच रहा था। दो-चार चतुष्पथ पर नाच रही थीं, किसी पर भी द्रोण का ध्यान गया।

वे सीधे प्रासाद की श्रोर बढ़ चले। उन्हें लग रहा था राजा हुपर बाहर ही प्रतीद्धा करते हुए मिलेंगे। जब यज्ञसेन द्रोगा को देखेगा तो उसे कितना श्राश्चर्य होगा ? वह उस श्राभूतपूर्व विस्मय के कारण संभवतः हर्ष के श्राश्रु बहाता रह जायेगा। कौन है उसका श्रापना प्राना मित्र जो उसे यज्ञसेन नाम से पुकारता होगा। चारों श्रोर ऐसे व्यक्ति

'तब १'

मन ने कहा : यह क्या हुआ ?

फिर देखा । प्रासाद ! भीतर से त्राती हुई त्रग्रग्रधूम की सुगन्धित लहरियाँ । ग्रीर एक उन्माद पर थिरकती हुई मत्त गर्विणी तृष्णा ।

दिन चढ़ने लगा। द्रोण उद्यान के एक वृत्त के नीचे बैठ गये। उनके सामने ही कुछ राजपुरुप श्राये श्रीर भीतर चले गये। फिर कुछ नर्तिकयाँ श्रपने हावभाव दिखाती हुई श्राइं श्रीर नृपुरों की भंकार से वायु को कँपाती हुई भीतर चली गईं। द्रोण बैठे रहे। उन्हें यह सूभ नहीं रहा था कि वे श्रव क्या करें।

उद्यान के वृद्ध माली वकनल ने देखा कि धनुष श्रीर तूणीर घारण किये एक व्यक्ति उद्यान के वृत्त के नीचे बैठा है । वह हतप्रभ हो खा है। उसे उत्सुकता हुई। वह उनके पास गया। द्रोण ने उसे देखकर मृदुमुस्कान से उसका स्वागत किया। उसने पूछा: तुम कौन हो चित्रिय!

च्त्रिय ! द्रोग का हृदय मन्ना उठा !

कहा : मैं ब्राह्मण हूँ।

'त्रपराध चमा हो। प्रगाम स्वीकृत करें।'

'ठीक है। मैं राजा से मिलना चाहता हूँ।'

द्रोश की बात सुनकर उसने कहा श्रियाप नहीं जानते, राज प्रासाद राजना इतना सरल नहीं है! फिर जैसे उसने श्राप से कहा : पर-

लगते हैं ?

'हाँ मैं हरिद्वार से आया हूँ।'

'हरिद्वार,' बकनख ने कहा, 'बहुत दूर है।'

'स्नेह मुफे खींच लाया है।'

'राजा ग्रीर स्नेह !' वक्रनख ने ग्राश्चर्य से कहा।

द्रोण ने कहा: किंतु वे मेरे परम मित्र हैं। तुम उन्हें नहीं जानते। वे मेरे सहपाठी थे। गुरु के आश्रम में हम दोनों भाई-भाई की भांति

न करके त्रागे बढ़ने लगे। दो बार एक दंडधर ने सोचा कि रोक दे। त्रागे भी बढ़ा, परंतु जब राजा के त्रंगरक्तकों को देखा तो हट गया।

द्रुपद उस समय गांघार और मद्र से लौटे एक ब्राह्मण की यात्रा का विवरण सुन रहे थे। ब्राह्मण कह रहा था —राजन्! अद्भुत था कर व्यापार! वहाँ मद्र में ? स्त्रियाँ नितांत व्यभिचारिणी हैं। जो की मिरिश पीते हैं, वेद ध्वनि करने को तो क्या, पौरोहित्य करने तक को वहाँ ज्ञिय और वेश्य तत्पर रहते हैं। वहाँ ब्राह्मण न पूज्य है, न राजन्यों का वहाँ सम्मान है। एक ब्राध स्थल पर तो मैं देख कर ब्राश्चर्य में पड़ गया।

'क्यों ?' राजा द्रुपद ने पूछा।

'देव! कह दूँ ?'

'कहो आर्य !'

'देव! कई परिवार थे। वे सब अपने को एक ही घर मानते थे। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों पर स्वेच्छा के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं थे। श्वेतकेतु को मर्यादा तो उनको अश्रव्य थी।

द्रुपद ठठा कर हँसे।

'ग्रच्छा !' उन्होंने श्राश्चर्य से कहा, 'सुनी ही नहीं थी !'

'नहीं राजन्,' ब्राह्मण ने फिर कहा, 'मुनी ही नहीं थी।'

'फिर ?' राजा ने पूछा । वे उत्सुक थे ।

दासियों ने चॅवर हिलाते-हिलाते देखा एक कृष्णकाय ब्राह्मण, रद्र, जो धनुष-वाण धारण किये था बढ़ने लगा। सभा अब धीरे-धीरे होण की ख्रोर ग्राकपित होने लगी, क्योंकि वे राजन्यों के स्थान पर चल रहे थे। ग्रीर उनकी पग ध्वनि उस ब्राह्मण के स्वर को मुनने में वाधा दे रही थी। फिर क्या कारण था वे एकदम बढ़े ही जा रहे थे।

दीपाधारों से ऋषि नभोद का दृष्टिपथ रुक रहा था। उन्होंने भुक कर देखा श्रीर उनके मुख पर श्राश्चर्य का भाव श्राया। यह कीन है ! है तो कोई श्रच्छे कुल का ही। परंतु पहले तो देखा नहीं था। त्राना । मेरे पास ग्रवश्य ग्राना । तुम नहीं ग्राग्रोगे तो में समभूँगा जीवन सफल नहीं हुन्रा ।

राजा द्रुपद ऐसे देखते रहे जैसे किसी श्राश्चर्यजनक वस्तु को देख रहे हों श्रीर उन्हें उस वस्तु के मुख से ऐसी बातें सुन कर जैसे श्रीर में श्राश्चर्य हो रहा हो। वे कुछ सोचते हुए से दिखे, फिर कहा: श्रोह हाँ। याद श्राया तुम मेरे साथ महर्षि के यहाँ श्राश्रम में थे। ठीव है। मैं तो भूल ही गया था। कब की बात है। बहुत दिन भी ते हो गये।

सभा हँस दी।

द्रोण अप्रतिभ हो गये। वे सोच भी नहीं मके कि क्या कहें।

राजा ने फिर कहा: ब्राह्मण ! उस समय उनकी भृकुटि खिंच गई थो जैसे घोर अपमान ने उनके हृदय को प्रस लिया था, तुम अभी वालक हो। अभी तक तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई। यदि तुम कुछ भी समम्प्रदार होते तो मुफे इस भाँति अपना मित्र नहीं बताते। ब्राह्मण ! मित्रता सदैव समथों में होतो है। मेव ख्रीर वज्र अपने समान वल के कारण मित्र होते हैं, एक गरजता है तो दूसरा कड़कड़ाना जानता है। मनुष्य का वैभव उपका धन, उसकी शक्ति है। पाञाल के कलीन राजन्यों के सामने आकर तुम मुफ से कहते हो कि तुम मेरे

। हो ?

उस समय राजन्यों के श्रष्टहास से सभामण्डप गूँज उठा। उसके निय प्र द्रुपद ने कहा : ब्राह्मण ! वसंत का मलय सूखे चुनों का मित्र नहीं होता। राजा पालक होता है। उसके पास लच्मी रहती है। वह तुम जैसे दिर्दों का मित्र कैसे हो सकता है। समय की बहती धारा पर्वतों को काट कर मैदान बना देती है। फिर मित्रता क्या समय से भी बलवान है ! इस जीवन को तो पांयशाला समको ब्राह्मण ! श्राह्म सह साथी है, कल दूसरा श्रीर कोई होगा। तब मैं एक तकण या,

ू उम भी तरुण थे। मित्रता हो गई, पर क्या वह ऐसी शाश्वत थी? उमय ने अपने हाथों से उस घर को भी गिरा दिया।

द्रीण ने सुना। राजा ने कहा: महाशय दिरद्र व्यक्ति धनी का, मूर्ख वृद्धिमान का ग्रीर नपुंसक वीर का सखा नहीं हो सकता। स्नेह तो उंतुलन है। दोनों ग्रोर से बराबर टँगा रहे। स्पर्धा भी उसके मूल की शिक्त है। श्रोत्रिय ही श्रोत्रिय का, रथी ही रथी का ग्रीर राजा ही एवा का सखा हो सकता है। मनुष्य के विभिन्न समय में विभिन्न स्योजन होते हैं ग्रीर प्रयोजन के बदल जाने पर प्रयोजन का साहाय्य भी बदल जाया करता है।

सभा में एक सन्नाटा छा गया। राजा ने फिर कहाः यदि तुम वाहो तो कोई वृत्ति तुम्हें दी जा सकती है।

द्रोण की आँखों के सामने आँवेरा छा गया। क्या यों ही उन्होंने अपने पिता भरद्वाज का नाम उज्ज्वल किया है ? यहीं सांत्वना पहुँचाई है उन्होंने कुल के पूज्य पितरों को ?

उनकी इच्छा हुई धरती फट जाये श्रीर वे उसमें समा जायें। किंतु ऐसा कुछ नहीं हुश्रा। उनकी इच्छा हुई वे कुछ कहें, पर वे नहीं कह एके श्रीर वे हठात् चल दिये।

## १८

द्रोण को देख कर कृपी सहम गई। उसके सामने कोई नहीं खड़ा है। कम से कम यह वह तो नहीं है जिसे इतने दिन से अपना मानती आई है। ये एकदम आकाश की सी शून्यता का प्रतीक है, या किसी बज़ से विदीर्ण पर्वत है, या यह किसी उच्छल समुद्र का गर्जन है जो अपनी ही रोर से निरवधि स्तब्ध हो गया है!

होण का निष्प्रभ मुख नितांत मुद्राहीन । जैसे इस व्यक्ति का रक्त कहीं लो गया है । श्राँखें भस्मावृत्त चिनगारी की तरह कभी भभक उठती हैं, फिर बुक्त जाती हैं। श्रातमा के गहवरों में कैसे कोई हिंत पशु सोने के बाद उठा है श्रीर भयानक गुर्राहट के साथ श्रंगड़ाइयां सी ले रहा है।

उसने कहा : ग्रार्थ !

द्रोश ने नहीं सुना। क्यी का हृदय एक अनागत आशंका से काँ उठा। जब मनुष्य बहुत से सुख की कल्पना करके एकदम कोई ठोकर खाता है तो वह भयानक रूप से विचलित हो उठता है और उसका दुख इस सीमा तक पहुँच जाता है कि वह मीन हो जाता है।

बालक अश्वत्थामा द्रोण को देखकर चौंक सा उठा। उसने कहाः पितर!

पुत्र का स्वर भी विफल्त हो गया।

'चुप रह वत्स,' कृपी ने कहा। उसे डर था कहीं पिता पुत्र पर क्रोध न निकाले। 'तू जाकर खेला।'

'अम्ब, कहाँ,' बालक ने पूछा। ऋषी को याद आया। वे ती परदेस में थे।

कृषी ने पुकाराः ग्रार्थः!

द्रोंग फिर भी चुप रहे।

'ग्रार्थं!' कृषी ने फिर ग्रावाज दी।

<sup>'</sup>ग्रोह ! हाँ !' द्रोण ने चौंक कर कहा ।

'ग्रापको क्या हो गया ?'

'कुछ तो नहीं।'

'जब गये थे तब प्रसन्न थे। लौटे हैं तो संसार को भूले हुए हैं।' 'संसार है ही इस योग्य आर्थे!'

'क्सार ह हा इस यान्य आया है 'क्या हुआ ? कहते क्यों नहीं ?'

'कैसे कहूँ। श्रपनी मूर्खता कैसे कहूँ।'

र्मूर्खता ! आवश्यकता में मनुष्य अपनी आशा का महारा हूँ इता है आर्थ । दूसरे तो बहाने होते हैं ।'

्रहोण का भार हल्का हुआ। कहा: देवी! द्रुपद का अहंकार इतना श्रिष्ठिक था, इतना अधिक था...

द्रोण कह नहीं सके। उनकी घृणा की तीव्रता सँभालने को उन्हें शब्द नहीं मिले।

कपी ने कहा: सच ?

द्रोण ने किर कहा: श्रार्थे ! मैं ठीक कहता हूँ ।

'हुपद ने आपको पहचान तो लिया ?'

'पर वह पहचानना न पहचानने से भी बुरा था।'

'क्यों स्वामी ?'

'डसने मुक्ते भरी सभा में ऋपमानित किया।'

'कैते ?' कृपी का पूछना था कि द्रोण मुस्कराये।

कृपी ने सुना और पथराई आँखों से देखा। कहा: सच है ?

'उसने कहा तू दरिद्र है।'

'यह तो आपने ही कहा होगा ?'

'नहीं, मैंने केवल मित्रता की याद दिलाई थी।'

र्थिनो किसी के भित्र होते हैं १ फिर राजा १ कृपी ने आश्वासन या। किन्तु द्रीं ए को संस्वना नहीं मिली।

'तो क्या मनुष्यता कोई वस्तु नहीं।'

'मनुष्यता दिखों की शक्ति है। वे ही उसकी दुहाई देते हैं।' 'नहीं कृषी। मनुष्य मनुष्य का भेद होता है,' द्रोण ने काटा।

'परन्तु स्वामी ! मनुष्य किस कारण से बदलता है ?'

यह बात ठोस थी। द्रोण सोचने लगे।

ं संसार में कोई किसी का नहीं होता स्वामी। वे धन ख्रीर बल के उगसक हैं।

'श्रीर मैं कहाँ जा रहा हूँ,' द्रोण ने कहा, 'कहाँ जा रहा हूँ मैं?' कृपी ने कहा : हम अपने पय पर हैं, वे अपने पय पर । 'उनका पय पाप का पय है।' 'सामर्थ्य पाप पुरुष का मेद करती है।' 'तो मैं समर्थ बनूँगा,' द्रोण हठात् कह उठे।

कृपी चुप हो रही। जब द्रोण के मुख पर व्यथा कुछ कम हुई क्रां का साहस जगा। उसने कहा: श्रार्थ! श्राश्रम लौट चलें।

शब्द कानों पर बजा। द्रोण चौंक उठे! क्या यह स्त्री ठी। कहाँ से अपमानित होकर आये हैं, वहीं ?

'ब्राश्रम! वहाँ क्या है ?' द्रोण ने पूछा।

'एक छत तो है।'

'उतनी कहीं भी हो सकती है।'

तो मुक्ते कहीं भी भय नहीं है। यह वही निभय स्वर या जिरे लाठो की भाँति टेक कर दारिद्र्य का जीवन चल रहा था। कृपी ने फिर कहा: जहाँ तुम हो, पुत्र है, वहीं मेरा संसार है।

द्रोण को उस समय भी ध्यान त्राया । पहले कृपी कहती थी जह तुम हो । त्राव पुत्र का भी नाम लेती है। त्राधिकार बँट गया है। परं द्रोण को इससे प्रसन्नता हुई। कृपी पर कुछ त्राधिक स्नेह हुन्ना। यह क्राप्तकी सहागामिनी थी।

े 'सच कहती हो ग्रार्थे ?' उन्होंने पूछा ।

े कृपी ने केवल श्रॉखें उठाकर देखा। इससे बढ़ कर शब्द न कमी ५व उने कहे हैं, न ममता ने समभे हैं।

'में आश्रम नहीं जाना चाहता,' द्रीण ने कहा। 'ती ?'

'जहाँ भाग्य ले जायेगा, जाएँगे।' 'भाग्य तो यहाँ भी लाया था।'

'बदला! किससे ?' क़वी ने पूछा। वह डर-सी गई थी। यह क कह रहे हैं! मस्तिष्क तो ठीक है न ?

े द्रोण ने कोध से कहा : आर्थे ! जब तक में द्रुपद का गर्व खंड खंड नहीं कर दूँगा, तंब तक अपने जीवन को अपूर्ण समभूँगा। ज तक द्रुपद को अपने चरणों पर नहीं डाल दूँगा तब तक में अपने ब जीवित नहीं, मृत समभूँगा।

'ग्रांर्य !' कृपी चिल्लाई ।

रशांत रहो श्रार्थे !' द्रोण ने कहा, 'धैर्य से सुनो । द्रोण सह भूल जाने वाला व्यक्ति नहीं। ब्राह्मण कभी भी श्रपमान नहीं भूलता चाहे ब्रह्मा भी श्रा जाये, तो भी ब्राह्मण का कोघ ठंडा नही होता। जब तक द्रुपद को श्रपने चरणों पर नहीं डाल लूँगा तब तक कम विश्राम से नहीं बैठूँगा।'

द्रोग का स्वर भयानक हो उठा।

कृपी ने वह प्रतिज्ञा सुनी और वह फूट-फूट कर रोने लगी !

उस प्रतिशा में कितनी श्रमंभव कल्पना थी, उसे मोच-सोच कर कृष् काँप उठती थी। वह जानती थी द्रोण बड़ा हठी है। किर उसे पाश्चार राज की शक्ति याद श्राती। किर श्रपना दारिद्य। तब उसे द्रोण है संकल्प पर हँसी श्राती। किर वह इसलिये रोती कि कहीं ये सारा जीव

्रे ी प्रतिज्ञा के लिये दाँव पर न लगा दें।

है तीन दिन बीत गये।

'चलो देवी,' द्रोण ने कहा, 'हस्तिनापुर चलें।'

'कब,' कृपी ने पूछा। वह निश्चित करना चाहती थी।

'कल ही,' द्रोण ने कहा।

कृषी ने देखा। द्रोण दृढ़ था। वह च्रण भर देखती रही। कि उसने कहा: चलो।

जब वे इस्तिनापुर पहुँचे कृप का निवास स्थान बदल गया या

'स्वागत आर्थ !' उन्होंने अवरुद्ध करठ से कहा । और वह हूर से निकली हुई आर्ध पुकार गूँजी और वेदना के असंख्य तारी व बजा गई। मर्म के भीतरी स्तरों पर एक पीड़ा सचेतन हो उठी।

द्रोण को जैसे सुनाई नहीं दिया। सचमुच वे बिधर हो गये वे उन्हें ग्राभी तक ग्राप्ते ऊपर विश्वास नहीं हुग्रा था। क्या वे सचमु ग्राप्ती स्त्री के भाई के द्वार पर याचक बन कर खड़े हैं ? क्या वे सचमु इतने पतित हैं ! क्या वे ग्राज भिखारों से किसी भी भाँति ग्रच्छे हैं ग्राप्त कुप की पत्नी ग्राप्ती लक्ष्ती ग्रामे ग्रा गई। कुपी उसे न पहचानती थी क्योंकि वह विवाह में ग्रा नहीं सकी थी।

श्राचार्यं क्वा ने द्रोण के चरण छुए। द्रोण के नेत्रों से श्रां घहने लगे। उन्होंने क्वा को उठाकर श्रापने वद्यस्थल से लगा लिया क्वप ने कहा: श्रार्थं! स्वस्थ तो हैं। श्रायें।

द्रोण फिर भी नहीं हिले । तत्र कृप ने अपना उत्तरीय उतार व धरती पर डाल दिया श्रीर कहा : अपराध चमा हो ।

श्रार्या लङ्घतो ने कहाः श्रार्थे स्वागत है। श्रीर तत्र भुकत्र उसने कृती के चरणों का स्पर्श किया।

कृपी ने त्र्याशीर्वाद दिया: सौभाग्यवती हो। सौ पुत्र हो। ए ुकन्या हो।

लञ्चती ने श्रश्वत्थामा को गोद में ले लिया। श्रीर क्रपी का हा ... इ लिया। कहा: श्राश्री श्रार्या ? जिस घर में बचपन से पती हैं उस घर को क्या विवाह के बाद ऐसे भूल जाना चाहिये ?

द्रोण भीतर चले। कृप बुद्धिमान व्यक्ति था। वह श्रव तक परि हियति को समभ चुका था। वह द्रोण का श्रत्यन्त श्रादर करता था। उसने कहा: श्रार्थ! हिस्तिनापुर श्रव पहले का-सा नहीं रहा विराजें।

दोण बैठ गये। कृप भी बैठ गया। लह्यती मधुपर्क बना लाई

मध्यान्ह के समय जब एकांत हो गया, कृपी द्रोण के पास गई। वह श्रकेला बैठा सोच रहा था। कृपी ने द्रोण से कहा : त्रार्थ ! 'देवी।' 'श्रव क्या करेंगे ?' 'सोच रहा हूँ।' क्वी ने फिर कहा : यहाँ भी कब तक रहेंगे ? 'जब तक भाग्य क्हेगा।' वह रोने लगी । उसका पति पहले ऐसी भाग्य की करता था। लङ्कती ने पुकारा : आर्थे । क्पी उठ कर चली गई, द्रोगा बैठे रहे। लङ्घती ने कृपी से कहा : श्रायें ! एक बात मानोगी ? 'कहो।' 'श्रव कहीं जाना नहीं। मुक्ते श्रकेले बड़ा डर लगता है।'

'श्रव कहीं जाना नहीं। मुक्ते श्रकेले बड़ा डर लगता है।' संध्या समय कृप ने प्रवेश करके कहा : कृपी! 'भ्रातर!' 'श्रार्थ कहाँ हैं ?'

'भीतर हैं।'

कृप भीतर चला गया। उसने कहाः श्रार्थ कत्र तक यो चुपन

होण ने सुना नहीं। कृप च्रण भर रुका। ग्रव की उसने ग्रीर हें से फिर होण से कहा: ग्रार्थ, भाग्य बलीन है। कब तक बैठे रहेंगे? 'वही मनुष्य बैठता है, जिसका भाग्य बैठ जाता है,' होण ने कह 'तो निश्चय ही उठ खड़े हों। भाग्य भी उठ खड़ा होगा।' 'क्या यह इतना सहज है।' 'सहज संसार में पराजय भी नहीं श्रार्य, मृत्यु भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या है जो परिश्रम से श्राप्य है ?'

द्रोण ने श्रंपने हाथों में मुँह छिपा कर कहा: परिश्रम ! तो क्या मैं ब्राह्मण नहीं रहूँ !

'देव ! युग के अनुसार धर्म बदलता है।'

'यह मैं नहीं मानता आर्थ ! मनुष्य के ऊपर है वर्ण हम उसे विकृत नहीं कर सकते।'

कृप बैठ गया । कहा : प्राचीन ब्राह्मण राज्य करते थे, अत्रव क्यों नहीं करते !

द्रोण चौके।

इर ने फिर कहा: जो हो वह होता रहेगा। आप यहीं रहेंगे। 'आर्थ!' द्रोण ने कहा।

कृप उठकर खड़ा हुग्रा ग्रौर उसने साष्टांग द्र्यडवत की। 'प्रतिज्ञा करें,' कृप ने कहा, 'तत्र उठूँगा।'

'करता हूँ,' द्रोरा ने भरीये स्वर से कहा । श्रौर श्राँखों में से श्राँसू भर-भर कर गिर पड़े । उन्होंने कृप को उठा कर छाती से लगा लिया । कृर ने फिर कहा 'श्रार्थ, इस घर को श्रपना समर्भे । जो कुछ

है वह सब त्रापका ही है।'
'पर,' द्रोण ने कहा, 'एक बात है।'

'कहें।'

'मेरा यहाँ रहना गुप्त रखें।'

'स्वीकार है,' कृप ने कहा, 'स्रापका श्रपमान मेरा श्रपमान है ।'

द्रोग का मन कुछ हल्का हुआ। कहा : आर्थ तुम मनुष्य नहीं हो। उस समय कृपी और लङ्घती भी आ गई।

'पशु हूँ १' कृप ने मुस्करा कर कहा, 'श्रार्या लङ्घती भी बहुधाः यही कहती हैं।' 'कौन में कहती थी !' लङ्घती ने कहा।

सत्र हँस पड़े। दुख में हँसना बहुत बड़ी बात होती है। त्रीर जिनमें यह शक्ति होती है, वे जीवन की बड़ी से बड़ी यातना को सर जाते हैं।

उसके बाद हृदयों के पत्थर हट गये।

द्रोण बालकों को शिद्धा नहीं देते थे। केवल ग्राश्वत्यामा व शिद्धा दिया करते थे। उनकी इच्छा थी कि उसे वे एक महान् धनुद्री बना दें। ऐसा कि जो वे जीवन में नहीं कर सके, उसे उनकी ग्राह्म का प्रतीक उनका पुत्र पूर्ण कर सके।

कुछ यादव कुमार कुरु वंश की राजधानी में शस्त्र विद्या सीखं आते थे। यादवों का केन्द्र मथुरा के निकट ही था। मथुरा के उत्तर वाणासुर की राजधानी से भी अनेक विद्यार्थी आया करते थे। सुद्र पाञ्चाल और गांधार तक के वालक आया करते थे। कृपाचार्य इतने वालकों में समय ही नहीं मिलता था। दिन भर पढ़ाते ही निक जाता था। इघर इतनी अधिक प्रसिद्धि हो गई थी कि आचार्य स्व घवराने लगे।

निकट के देशों के कुलीन तरुण कुपाचार्य के यहाँ आने लगे रोगा ने श्रपने की उनके संपर्क से दूर रखा। कोई नहीं जानता व प्रेयह स्यामकाय ब्राह्मण भी कुछ धनुष बागा से संबन्ध रखता है।

पि उनका जीवन स्ना-स्ना हो गया। उन्हें लगता उनके हृदय पि एक भारी पत्थर रखा है। वे उसे हटाना चाहते हैं, पर हटान सकते। कृति हैं, पर हटान सकते। कृति हो सकते। कृति कि सकते। कृति कि से वात न हो जाये कि होगा का मन फिर जाये खोर वे कृति हैं। उसे समय असंतोप की भयान भूत लगती है। तनिक सी बात भी उस ज्वर को सिक्षपात बना सकते

नहीं है यदि उससे अपना काम सधता है। अब तो राजा को निह की नहीं, गीदड़ की नीति से चलना चाहिये। क्रूठी भी सौगन्य देकर, घन देकर, विष देकर, शब्दु यदि संबंधी भी हो, तो भी शब्दु ता में उने मार डालने में हानि नहीं है। राजा कोध में भी थिय बोले, और अपने मन की बात किसी पर प्रगट न होने दे। अपने काम के लिये चाडुकारिता करने में भी कोई हानि नहीं है। अर्थ की कामना रखने वाले दो समान पुरुष कभी भित्र नहीं हो सकते। देश और काल की देखकर काम करते रहने से ही सफलता मिलती है।

किएक की बातें सुन कर राजन्यवर्ग बहुत चिकत होता । परनु स्रभी भी ऐसे नीतिज्ञ ये जो पुरातन गोत्रों के नियमों को राज्य से ऊपर स्थान देते थे।

द्रोणाचार्य समय मिलने पर इधर-उधर घूमने निकल जाते। कईं किसो चृच् की छाया में बैठे-बैठे दिन ब्यतीत हो जाता। वे सोचते ये कि क्या था, क्या हो गया। यह जीवन कितना विचित्र है। प्रारम्भ के वे स्वप्न कहाँ चले गये? उस दिन वे सोचते ये कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सारा उत्तरायथ उन्हीं के लिये श्राँखें बिछाये बैठा है।

द्रोग थ्राज उस कल्पना पर हँसते । फिर वे सोचते ।

क्या है यह किया क ब्राह्मण । धूर्त राजन्यों को सैद्धान्तिक ब्राधार प्रयमे लिये घन एकत्र कर रहा है। यह उन्हें मूर्ल समफता है ते घन ले लेता है। वे इसे मूर्ल समफते ही नहीं, बनाते भी हैं इसके ब्राह्मणत्व ब्रीर विद्वत्ता की ब्राङ्ग में वे इससे ऐसी बातों प्रवार करवा रहे हैं जो उनके स्वार्थ को लाभ पहुँचाती हैं। मूर्ल कीन है ? राजन्य या कियाक।

क्तिर उन्हें विस्मय होता। जब वे विद्यार्थी थे तब वे क्यों इतना सोचते थे। उन्हें द्रुपद यज्ञसेन याद श्राया। वह कितना श्रच्छा व्यक्ति

अरवत्थामा को कौन शिक्ता देगा ? कौन उसे इस संसार में योग चनायेगा । वेचारा बालक ! उसने कभी सुख नहीं पाया ।

प्रातःकाल कृपाचार्य एक बार द्रोण से अवश्य मिलते। भोजन अवश्य साथ नहीं कर पाते क्योंकि कृपाचार्य को कई बार प्रासाद में भोजन के लिये जाना पड़ता। वहाँ काम रहता था, जाना भी आवश्यक हो जाता था। उस समय घरों में और बाहर भी खाना परोसने का काम श्रूदों का था। श्रूद्ध ही खाना बनाने में निपुण थे। ब्राह्मण उस समय तक खाना बनाने वाले नहीं हुए थे।

कृप कहते : स्रार्थ ! स्राप नहीं चलेंगे ?

'कहाँ ऋार्य ?'

'महारानी गांधारी ने भोज दिया है।'

'तो मैं क्यों जाऊँगा ?'

'सब ब्राह्मण जा रहे हैं। मुभे नहीं देखते ?'

पर द्रोण सब में जाने वाले नहीं थे। बोलते: नहीं श्रार्थ श्राकी चात श्रीर है।

'यदि निमंत्रण की इच्छा हो, तो मैं वह करूँ।'

'नहीं श्रार्य, ऐसे तो जाना ही नहीं है।'

'श्रार्य, ग्रमी मुक्ते पराया ही समकते हैं।'

'नहीं त्राचार्य ! पराया समभता, तो यहाँ क्यों रहता ।'

इस तर्क को सुनकर रापाचार्य बात उड़ा देते । कहते : मुना

? महर्षि घोर श्राङ्गिरस इस्तिनापुर श्राने वाले हैं।

'बड़े प्रसिद्ध धनुद्धर हैं।'

कृत हँसा : कोई मिसद होने से ही श्रच्छा भी हो जाता है ? 'नहीं श्राचार्य, कहते हैं दार्शनिक भी हैं।'

'दार्शनिक तो वृहस्पति भी था। देवगुरु नहीं, वही परवर्ता जो कहता था खान्रो, पियो, मीज करो।' 'किश्यक भी तो यही कहता है,' कृप ने ताम्बूल प्रहश् करके सामने खड़ी दासी के हाथ की सोने की भागी से फूलों से सुगंधित जल श्रपने उत्तरीय पर थोड़ा सा छिड़क लिया।

कृप चले गये। द्रोण फिर सोचने लगे।

सायंकाल का समय था। द्रोणाचार्य प्रकोष्ठ में त्राकर बैठे थे। दीपक जल रहे थे। उस समय रथ द्वार पर रुका।

द्वारपाल ने त्राकर सूचना दी: स्वामी ! महारानी कुन्ती त्राई हैं। कुन्ती ! कृराचाय भटके से उठे। द्रोणाचार्य ने सुना तो वे भी त्रिलंद में जा खड़े हुए। उधर कुछ क्रॅंधेरा सा था।

कृपाचार्य ने जाकर देखा कुन्ती गंभीर खड़ी थी।

'महारानी !' कुप ने कहा ।

'हाँ, श्राचार्य ! मुक्ते ही श्राना पडा,' श्रव कुन्ती के स्वर में कुछ न्यया का श्रामास हुशा।

'कुशल तो है। प्रवेश करें। स्वागत है!'

कुन्ती धीर पग से भीतर त्रा गईं। उनका रंग गोरा था। कुनी से त्रायु में बड़ी थीं। किंतु उनका सौदर्य फूट रहा था। पाराडु की पत्नी के सीन्दर्य में जो गांभीर्य था, उसे द्रोला ने देखा श्रौर फिर देखा।

मंत्रभवन में कुन्तो वैठ गईं। धीरे से कहा: आचार्य! भीम कहाँ है ?

'क्यों वालक घर नहीं पहुँचे ?'

'सब तो श्रा गये, वही नहीं श्राया।'

'कुमार कहाँ चले गये ?'

'यही तो मैं आपसे पूछती हूँ।'

'देवी !' कृराचार्थ सोच में पड़ गये । फिर कहा : मैं अश्वत्यामा से पृछ्ता हूँ । उन्होंने पुकारा : मेघ ।

'देव !' मेन दोड़ा-दौड़ा गया।

'ग्रश्वत्थामा को बुला कर ला।' मेव दौड़ा। ग्रश्वत्थामा ग्राया। 'मातुल!' बालक ने कहा। 'प्रणाम करो वत्त। महारानी ग्राई हैं।'

श्रश्वत्याम। ने प्रणाम किया। कृप ने कहा : देवी, पूछता हूँ। चालक से पता चलाना सहज नहीं होता।

'परंतु बालक मेधावी है,' कुन्ती ने व्यावहारिक ढंग से कहा।

'यह देवी का आशीर्वाद है' कृप ने स्वीकार किया। फिर कहा: तुम लोग कहाँ खेले थे ?

भंगा तीर पर।<sup>2</sup>

'क्या खेले ये ?'

'पहले हुनों पर चढ़ कर एक दूसरे को छृते थे।'

'तो फिर तुम हारे क्यों ?'

'मैं क्यों हारा । सुयोधन हारे ।'

'ग्रन्छा सुयोधन हारा। फिर बड़ा कुद्ध हुन्ना होगा तुम पर ?' 'सुफ पर क्यों ? भीम पर हुन्ना। भीम से उसकी लड़ाई रहती है!' 'ग्रन्छा!' कृप ने कहा, 'क्यों ? तुमसे नहीं रहती ?'

्र 'हमसे क्यों रहेगी ?' श्रश्वत्थामा ने कहा, 'भीम दौड़ने में, निशाने में, खान-पीन, धूल खेलने, सभी में सुयोधन को हरा देते हैं। में ते सुयोधन को चिद्रा कर कहते हैं—दुर्योधन ! श्रीर परगी श्रश्वत्थामा हँस दिया।

'परमो तुनने भी कुछ किया था, क्यों ?' कुप ने पूछा।
'मैंने नहीं ख्रार्थ', अश्वत्थामा ने कहा, 'कुमार भीम ने खेलते खेलते जो कौरव कुमारों के मिर हँसते-हँसते भटाक से लड़ा दिंगे।
दोनों गिर पड़े। तब महाराज धृतराष्ट्र के ख्रनेक पालित पुत्र ख्रीर उनके

'फिर,' श्राचार्य ने कहा, 'वहाँ गये ?'

'नगर से जब प्रमाणकोटि पहुँच गये तो सुयोधन श्रादि महाराव धृतराष्ट्र के पुत्रों ने साय जाने वाले परिचारकों को लौटा दिया।'

'क्यों ?'

'मुफे क्या मालूम देव !' 'फिर ?'

'उपवन देला। वहाँ सुन्दर बैठकें बनी थीं.....

कुन्ती ग्राधीर सी दिखीं । वे टोकने वाली थीं। कृप ने घीरे हैं कहा : वालक का प्रवाह न रोकें महादेवी।

वे चुर रह गईं।

वालक कहता रहा: बड़ा सुन्दर स्थान था। चित्रों श्रीर पञ्ची-कारियों ने तो श्राश्चर्यजनक रूप कर दिया था। हवा श्राने-जाने को सुन्दर भरोखे थे, वातायनों में जाली थी, पानी के यन्त्र थे, जिसमें ते पानी फूट रहा था, नहरें, तालाब भरे थे श्रीर मेंढक बोल रहे थे। सुन्दर-सुन्दर कमल के फूल खिले थे। पारडव श्रीर कौरव श्रपने हायों से एक दूसरे को कीर खिलाकर श्रानंद कर रहे थे।

कृप ने गृद्ध हिन्दि से कुन्ती को देखा। श्रश्यत्थामा ने कहा । वहाँ भीम ने सुयोधन को श्रीर सुयोधन ने भीम को श्रपने हाथ से मिण्डाक जाये। फिर सब लोग जलकीड़ा करने गंगा में उतरे। वहाँ से जब को तो भीम इतने थक गये थे कि श्रीर सब तो बिहार भवनों में नले , वे वहीं प्रमाणकोटि की स्थल भूमि में किनारे पर लेट गये। उन

अभय वे थकान से भूम रहे थे।

कृप ने दूसरी बार श्राश्चर्य से छिर हिलाया । 'फिर ?' 'वहीं सोते रहे वे श्रकेले ।'

'किर ?'

'दूसरे दिन हम लोग रथों पर लौटे।' 'पाएडव कुमारों ने भीम को नहीं हुँ दा ?'

'वे तो कहते थे—भीम हमसे पहले ही नगर में पहुँचने के लिए श्रकेता चला गया है। सुयोधन ने तो हूँ दा भी था।'

कुन्ती फूट पड़ी: आचार्य! युधिष्ठिर तो मुक्तसे आकर पूछने लगा कि माता चताथ्रो भीम कहाँ है। महारानी का नीचे का ओंठ कुछ फड़का जैसे वे रो उठेंगी। पर कठिनाई से उन्होंने अपने ऊपर संगम कर लिया।

महारानी उठ गईं। वे श्रपने रथ पर जा वैठीं।

तीन-चार दिन बाद होण ने सुना—भीम आ गया। आते ही उसने सुयोधन को गले से लगाया। सुयोधन डर गया। पर फिर मीठी हैं बातें करने लगा। भीम फिर भी उसके समीप ही खड़ा रहा।

द्रोण की कुछ समभ में नहीं छाया। वे जानते थे। इस विषय में विदुर सब जानते होंगे। उनसे चल कर पूछें। पर फिर सोचा—क्यों? छपने को क्या ?

वात त्याई गई हो गई।

कृती ने एक दिन कहा : ऋार्य !

द्रोग चौंके। मुड़ कर देखा।

'त्राज मन करता है गङ्गा स्नान कर लूँ।'

'हो ग्राग्रो न ?'

'श्राप नहीं चलेंगे ?'

'नहीं देवी !

'क्यों १'

'शोभनीय नहीं हे'गा।'

त्रार्या लङ्घती ने न जाने कहाँ से सुन लिया। कहा: एक तो

'फिर,' ग्राचार्य ने कहा, 'वहाँ गये !'

'नगर से जब प्रमाखकोटि पहुँच गये तो सुयोधन श्रादि महाराव धृतराष्ट्र के पुत्रों ने साथ जाने वाले परिचारकों को लौटा दिया।'

'क्यों ?'

'मुभे क्या मालूम देव !'

'फिर ?'

'उपवन देखा । वहाँ सुन्दर बैठकें बनी थीं.....

कुन्ती ग्राघीर सी दिखीं । वे टोकने वाली थीं । कृप ने घीरे कहा : बालक का प्रवाह न रोकें महादेवी ।

वे चुप रह गईं।

वालक कहता रहा : बड़ा सुन्दर स्यान था। चित्रों श्रीर पर्चि कारियों ने तो श्राश्चर्यजनक रूप कर दिया था। हवा श्राने-जाने व सुन्दर भरोखे थे, वातायनों में जाली थी, पानी के यन्त्र थे, जिसमें पानी फूट रहा था, नहरें, तालाब भरे थे श्रीर मेंढक बोल रहे थे सुन्दर-सुन्दर कमल के फूल खिले थे। पाण्डव श्रीर कौरव श्रपने हार से एक दूसरे को कौर खिलाकर श्रानंद कर रहे थे।

कृप ने गूढ़ दृष्टि से कुन्ती को देखा। श्रश्वत्यामा ने कहाः वह भीम ने सुयोधन को श्रीर सुयोधन ने भीम को श्रपने हाथ से मिष्ठा लाये। फिर सब लोग जलकीड़ा करने गंगा में उतरे। वहाँ से ब े दे तो भीम इतने थक गये थे कि श्रीर सब तो विहार भवनों में ब े वे वहीं प्रमाणकोटि की स्थल भूमि में किनारे पर लेट गये। उ

हमय वे थकान से कूम रहे थे।

कृप ने दूसरी बार श्राश्चर्य से सिर हिलाया।

**'फिर ?'** 

'वहीं सोते रहे वे अकेले।'

'किर ?'

'दूसरे दिन हम लोग रथों पर लौटे।' 'पाएडव कुमारों ने भीम को नहीं हूँ दा ?'

'वे तो कहते घे—भीम हमसे पहले ही नगर में पहुँचने के लिए श्रुकेला चला गया है। सुयोधन ने तो हूँ दा भी था।'

कुन्ती फूट पड़ी: श्राचार्य! युधिष्ठिर तो सुमते श्राकर पूछने लगा कि माता बताश्रो भीम कहाँ है। महारानी का नीचे का श्रोठ कुछ फड़का जैते वे रो उठेंगी। पर कठिनाई से उन्होंने श्रपने ऊपर संयम कर लिया।

महारानी उठ गईं। वे श्रपने रथ पर जा वैठीं।

तीन-चार दिन बाद होण ने सुना—भीम ग्रा गया। त्राते ही उसने सुयोधन को गले से लगाया। सुयोधन डर गया। पर फिर मीठी शतें करने लगा। भीम फिर भी उसके समीप ही खड़ा रहा।

द्रोण की कुछ समभ में नहीं आया। वे जानते थे। इस विषय में विदुर सब जानते होंगे। उनसे चल कर पूछें। पर फिर सोचा—क्यों? अपने को क्या ?

नात श्राई गई हो गई।

कृती ने एक दिन कहा : ग्रार्थ !

द्रोण चौंके। मुड़ कर देखा। 'श्राज मन करता है गङ्गा स्नान कर लूँ।'

'हो ग्राग्रो न ?'

'ग्राप नहीं चलेंगे ?'

'नहीं देवी !'

'क्यों १'

'शोभनीय नहीं हे'गा।'

श्रार्या लङ्घती ने न जाने कहाँ से सुन लिया। कहा: एक तो

त्रार्यो की प्रार्थना इतने वर्षों में हुई। श्रार्थ ने उसे भी स्वीकार नहीं किया ?

द्रोण हँस दिये। कुछ दिन बाद सारा हस्तिनापुर विचलित हो गया। पार्वत्य प्रदेश से सुन्दरी मृगमन्दा नामक नर्त्तकी श्राई थी। श्रद्भुत तृत्व करती थी। राजसभा में उसका तृत्य होने को था। कृषी भी लङ्घती के कहने से तैयार हो गई। हुँ दा तो द्रोण घर पर नहीं थे। कृषी नहीं गई। लङ्घती को राज निमंत्रण के कारण जाना पड़ा। पर वह काफी रोकर गई।

कृपी भरी बैठी थी। द्रोण धीरे-घीरे ग्राये!

'त्रार्थ !' कृपी ने कहा, 'मैने कहा न या, श्राज मृगनंदा के तृत्य में चलेंगे। श्राप इतने विलंब से श्राये हैं।'

'उसी के कारण तो विलंब करना पड़ा देवी!' द्रोण ने बड़े धेर्द से कहा।

'क्यों ?'

'राजसभा में वे ही जाते हैं जिनका सम्मान होता है। मैं क्या सेव कर जाता ?'

े कृषी को याद आया। वह रोने लगी।
'रोती क्यों हो !' द्रोण ने कहा, 'तुम्हें तो जाने से मैंने नहीं
था।'

द्भस त्राघात ने ग्रौर तीखा प्रहार किया। 'मैं क्या जाने को वहाँ ललचा रही थी ?'

'तुम ही ने तो कहा था तुम राह देख रही थी,' द्रोण ने दुहराया। कृषी उठ कर चली गई भीतर। द्रोण बैठे-बैठे सोचते रहे। किर वहीं लेट गये थ्रौर नींद ने उन्हें भुला दिया। जब कृषी लौट कर ब्राहं उसके हाथ में मोजन की थाली थी। सुवर्ण का थाल दीपालोक में चमक रहा था। वह उसे अन पाकशाला में तिछाने ले जा रही थी। जो सोता देखा तो थाली रख आई और द्रोण के पाँव दवाने लगी।

द्रोण ने करवट लेकर भ्राँख खोली । देखा कृपी रो रही थी। 'श्रायें!' उन्होंने चौंक कर कहा। कपी रोती रही।

'क्यों रोती हो !'

कोई उत्तर नहीं।

'मेरे न जाने से तुम्हें दुख हुआ ?' 'नहीं खामी, मुक्ते अपने ऊपर ग्लानि हुई ।'

'क्यों ?'

'में क्यों विचलित हो गई ?'

'तुम भी ठीक थी कृषी । कहाँ तक कोई मन को मारे । द्रोण ने कहा: मैं अभागा हूँ । लेकिन क्या करूँ कोई शह नहीं स्फती । कहाँ जाऊँ, क्या करूँ ?

कृपी डर गई। कहा: क्यों देव! यह क्या कह रहे हैं ? 'कुछ नहीं कृपी। कहीं नहीं जाऊँगा।'

बात समाप्त हो गई। द्रोण भोजन करने को उठे।

नित्य श्रमिहोत्र की ज्वाता जलती । वे काकविल देते । परन्तु उनका राधीर वैसा ही रहा । एक भी दिन पनप नहीं सका । वे वस ग्रार्थवत्थामा को श्रमास्त्र की विद्या सिखाते ।

'पुत्र,' उन्होंने कहा, 'सब सीख कर क्या करेगा।' 'कृपचार्य की भाँति वन्ँगा,' बालक ने सिर उठा कर कहा। द्रोण को लगा सब धृल हो गया था। पर बोले कुछ नहीं।

उन्हीं दिनों फिर सुनाई दिया कि गांधारी रानी ने एक दिन आर्था दिवी के साथ कृशी को बुलवाया । देखने की साध थी । 'क्या देखेंगी ?' द्रोण ने कहा, 'वे तो ग्राँखों पर पट्टी बाँधे खती हैं न ?'

'हाँ ग्रार्थ !' लंघती ने कहा ।

'तो भी हो ब्राब्रो न !' कृप ने कहा, 'बड़ी स्नेहशीला हैं।'

लंघती कृषी को ले ही गई। जब कृषी लौटी तो उसे अपने पुराने दिन याद आ गये। तब अभ्विका और सत्यवती महारानी थीं। वे उसे बड़े प्रेम से रखती थीं। सत्यवती तो बहुत ही स्नेह करती थीं। दाशराज की कन्या थीं, पर अनिंद्य सुन्दरी थीं। अब वे दोनों वानप्रस्थ लेकर चली गई थीं। गांधारी ने भी उस सहज स्नेह को निभाया। पहले की प्रीत गांधारी ने बखान की।

कृषी गद्गद् थी।

श्राते ही बोली: मुक्ते नहीं भूली महारानी श्रभी तक!

'भूल जाना कोई नहीं जानता,' द्रोण ने कहा, 'पर क्या दिया !'

'देती क्या १' कृषी चौंकी।

'ब्राह्मणी के सामने च्त्रिया ने सिर कुकाया ?'

'क्यों नहीं, चरण छुए।'

'पर दिया कुछ नहीं। यह राजन्य बड़े चतुर होते जा रहे हैं। पाँव छू-छूकर ही वहलाते हैं।' फिर द्रोण ने कहा: क्या दे देते हैं दें जो है सो ब्राह्मण का है। ब्राह्मण का ब्राह्मण को वापिस करने में श्राण निकलते हैं!

कुपी ने देखा। द्रोश ने फिर कहा: स्तियों को सब कुछ ब्राह्म ने दिया है। इक्कोस बार स्तिय संहार करके ब्राह्मणों ने ही यह पृष्ट स्तियों को दान दी है।

क्षी सिहर उठी।

प्रातःकाल द्रोण ने जब धनुष उठाया तो श्रश्वत्यामा को ग्री की कथा सुनाने लगे। फिर कार्त्तिवीर्याज् न की कथा सुनाई।

होणाचार्य ऐसे रहते कि उनकी उपस्थिति को स्वयं उस घर में भी जोग नहीं जान पाते। कृपाचार्य उरता था कि होण किसी तरह से कुछ नहीं हो जाये। वह सदैव बचता सा रहता था। वह कैसा भी कुछ हो, जब होण सामने आ जाते थे, तो एकदम उसके होटों पर मुस्कराहट आ जाती थी।

भारएडी गर्भवती थी। उसका पहला बच्चा कृप ने वेच दिया या। भारएडी इस बार जब गर्भवती हुई तो उसने कृपी के चरणों पर सिर रखा।

'क्या है भारएडी !' कृपी ने पूजा।
'श्रार्थे ! पुरानी दासी हूँ।'
'तो कह न !'
'देवी ! डरती हूँ।'
'तो भी तो।'
'देवी मैं गर्भवती हूँ।'

. कृपी हँसी। कहा: स्रोह हो। तू तो कोई महारानी हो गई! दासी स्रोर गाय, इन दोनों के गर्भवती होने में भी कोई स्राप्टवर्य है ?

'देवी ! एक याचना करती हूँ।' 'कह न ?' कृपी ने खीभ कर कहा। 'मेरा पहला बालक विक गया।'

'ब्रच्छा,' कृषी के स्वर में संवेदना थी।

े 'इस बार बचा देना,' उसने दाँत निकाल कर कहा। कृपी सोच में पड़ गई। उसने कहा : देखूँ। भानृजाया से पूछूँगी।

भारुएडी डर कर चली गई। कृषी ने द्रोण से कहाः यो कहती है। 'तुम क्यों बोलती हो !' द्रोण ने पूछा।

'तो मैं बोलूँ भी नहीं !' कृपी खीम उठी।

बाहर कोलाहल हो रहा या । देखा पाञ्चाल देश से कुछ विद्राः श्राये थे हस्तिनापुर देखने ।

द्रोण का मुख विकृत हो गया। कृपी ने कहा: क्या हुन्ना! 'कुछ नहीं।'

'भूले नहीं हो ?'

'कभी नहीं भूलूँगा।'

'कब तक ?'

'जब तक बदलान ले लूँगा।'

'आग अभी बुभी नहीं ?'

'जिस आग ने शमी वृत्त की भाँति, मुक्ते ही भीतर से जला दिय उसे श्रीर भूल जाऊँ ?'

द्रोग को भृकुटि चढ़ गई। क्वपी काँप गई। कहा: शांत र स्रार्य। शांत रहें। श्रभी समय नहीं स्राया है।

'जानता हूँ,' द्रोण ने मुस्करा कर कहा, 'तो तुम भी न भूली हो !'

'मैं ?' कृपी ने कहा, 'भूल जाऊँ ?' ऐसे सर हिलाया है अर्थमंग्व।

द्रोण के नेत्र भींग गये। कहा: तुम देवी हो। तुम श्रदिति है दुम ऊषा हो! तुम सावित्री हो।

'श्रीर श्राप !'

द्रोण हँसे। कहा : मेरे लिये अभी कोई किव ही पैदा नहीं हुआ 'मेरे लिये तो मुभसे पहले आप हो चुके थे न ?' कृपी ने कहा दोनों हँसे। कृपी ने वह सरल हास आज अनेक वर्ष बाद सुना। कहा : देव!

'क़्वी,' द्रोण ने कहा।

श्राज बहुत दिन बाद कृपी ने श्रपना सिर द्रोण के वचस्यल

कृपी चौंक कर दूर हो गई। द्वार में से जाते समय द्रोग को देख कर मुस्कराई। द्रोग को लगा वे फिर तक्ग् थे।

सांभा हो गई थी। कृपाचार के भवन में ग्रासंख्य दीपक जल रहे थे। उस समय पवन पर सुगंध मूल रही थी। दास कच्च में संगीत हो रहा था। कोई ब्राह्मण श्रालंद में बैठा उच्च श्रीर गंभीर स्वर से मंत्र पाठ रहा था। स्तंभों से टकराते हुए शब्द कानों में श्राते थे श्रीर दूर-दूर तक महोत्सव का उछास सा विखेर कर बाहर के श्रंधकार में घीरे-घीरे लय हो जाते थे।

## २०

श्राकाश में दो चार बादल इधर-उधर छिटक कर धूप की चमक को कम कर रहे थे। राजपासाद के सामने मैदान फैला हुश्रा था। इबा चल रही थी। उस समय वहाँ कोलाहल हो रहा था। पास ही कल-कल नाद करती हुई नदी की धारा वह रही थी।

राजकुल के अनेक बालक खेल रहे थे। उनके साथ अनेकों कुलीन बालक थे को प्रासाद में ही रहते थे। उनके अधीवस्त्र ऊँचे बँधे थे, किंदि पर एक बस्त्र कसा था। कुछ ने अपने छोटे छोटे उत्तरीय के के उपर से लेकर यशोपवीत की भाँति कस लिये थे। उनके बस्त्रस्तल पर मोतियों माला थी। कानों में स्वर्णकुएडल थे और हाथों पर बलय थे।

युधिष्ठिर उन सबमें बड़ा या। उसके मुख पर बड़ी सीम्यता यी।

बह सबसे स्नेह से बात करता था। उसको सब बालक 'ग्राप्रज' कहते

थे। वह प्रत्येक को कुछ न कुछ ग्राज्ञा देता था ग्रीर वे उसके प्रति

ग्रत्यन्त ग्रानुरक्त थे। उसके पीछे ही एक बलिष्ट बालक था। 'भीम'

के नाम से पुकारा गया वह बालक वास्तव में उन सब में बड़ा लगता

था। वह स्वभाव का हो उद्धत ग्रीर ऊधमी था। बात-बात में किसी

से भी मारपीट कर देना उसके लिये सहज था।

करके उठ रहा था। वह देखकर ही भ्राग्निहोत्री लगता था। उसके मुख पर कठोर साधना के चिह्न थे। वह श्यामवर्गी था। उसके मुख पर एक शुष्कता थी। दुर्वल काया पर भुर्तिया पड़ी हुई थीं। उसके पास धनुपन् बाग भी थे।

बालकों ने उधर अधिक ध्यान नहीं दिया। भीम ने गुज्बी खोर ली। सुशासन गुल्ली छीलने लगा। अर्जुन ने फर से एक पेड़ के पान पड़ी एक लक्ड़ी को उठाकर डंडा बना लिया।

बालक गुल्लीडंडा खेलने लगे। भीम ने जो गुल्ली के उठे कोने पर डंडा मार कर उसे उछाल कर उसमें कस कर हाथ जमाया, तो बालक देखते रह गये और एक तार बाँध कर एकाएक गुल्ली कुएँ में जा गिरी।

हल्ला मच गया । पाएडवकुमार उछल पड़े ।

'वह मारा है !' श्रजु न चिल्लाया ।

'क्या मारा है,' युधिष्ठिर ने रोककर कहा, 'खेल ब्रागे कैसे होगा!'

तव उन्हें ध्यान आया । कुरु पत्त के बालकों का मुँह उतर गया था, श्रव गुल्ली खो जाने से वे असन दिखाई दिये ।

कुछ देर कुमार एक दूसरे को दोष देते रहे।

'भीम को देखकर मारना चाहिये था,' सुयोधन ने कहा।

'हूँ,' भीम ने कहा, 'यही फेंक देता मैं गुल्ज़ी के पास, जो तुम

'तू उल्टी वात करता है भीम,' सुयोधन ने कहा। 'क्या उल्टी वात करता हूँ ?' भीम ने चिद कर पूछा।

खेल हठात् बंद होते देखकर ब्राह्मण का ध्यान द्वटा क्योंकि वालकं का मौन विशेष होता है। ब्राह्मण कौतूहल से निकट श्रा गया । उसं देखा सब लड़के कुएँ के चारों तरफ खड़े थे श्रौर देख रहे थे। गुल्लं सूखे में पड़ी थी। कुएँ में पानी नहीं था। ज्यों-ज्यों वे उसे देख

तुम इतना भी नहीं जानते कि आँखों से दिखाई देने वाली वस्तु को प्राप्त कर सको।

ब्राह्मण का प्रभाव छा गया।

भीम ने कहा : आप निकाल देंगे ? स्वर. में व्यंग्य था।

'वह तो निकाल ही दूँगा, उसके साथ यह भी निकाल दूँगा,' ब्राह्मण ने कहा छोर अपनी श्रॅंगूठी को उसने अपनी श्रॅंगुली से उतार लिया। बालकों ने श्राश्चर्य से देखा कि आगो बढ़ कर कंवे पर से धनुप उतारते हुए उस श्यामकाय ब्राह्मण ने श्रंपनी श्रॅंगूठी कुएँ ने फेंक दी।

'श्ररे !' बालकों के मुँह से निकला ।

'श्रच्छा सुक्ते भोजन देना, तुम्हारा कार्य करता हूँ,' ब्राह्मण ने कहा।

युधिष्ठिर सबसे वड़ा था। उसने कहा: ब्राह्मण श्रेष्ठ ! भोजन तो कृपाचार्य की अनुमित से प्राप्त हो सकेगा। आप अपना नाम बता दें तो हम उनसे कह कर आपको अवस्य भोजन दिलायेंगे।

ब्राह्मण मुस्कराया ।

'श्रच्छा, 'श्रच्छा,' ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, यद्यपि उसकी श्रांखें मुस्करा रही थीं। श्रीर वह श्रागे बद कर धरती पर से कुछ बीन , या फिर उसने धनुप पर चढ़ा कर खींक को कुएँ में फेंका। धींक ती में गड़ गई। तब बालकों ने श्राश्चय से देखा कि ब्राह्मण ने दूसरी सींक उठाई श्रीर पहली के दूसरे कोने को छेद दिया। श्रीर देखते ही देखते खींक उत्तर दीखने लगी। ब्राह्मण ने सींक का छोर पकड़ कर खींचा। भीतर से एक दूसरे से छिदी सींकें निकलने लगीं। उनके श्रंत में गुल्ली निकल श्राई।

वालक श्रावेग, हर्ष ग्रीर त्राश्चर्य से चिल्ला उठेः ब्राह्मण् देवता की जया ब्राह्मण् मुस्कराया । सुयोधन ने कहा: पितामह क्या यह नहीं जानते होंगे! चः उन्हीं से कहें।

कुमार कुछ देर त्रापस में सोचते रहे, फिर वे चल पड़े। 'क्या कहोगे १' त्राजु न ने कहा। 'यही, जो हुन्रा,' युधिष्टिर ने कहा। 'यही, खे योग्य!' सुयोधन ने कहा।

श्रजु न ने कहा : मैंने ऐसी घनुर्विद्या ही नहीं देखी । पिताम भी इतना नहीं जानते होंगे ।

किंतु किसी ने इस विवादास्पद विषय पर राय नहीं दी, न श्रर्ज की बात को ही माना। जिस समय वे पितामह भीष्म के प्रासाद गये, विदुर श्रेष्ठ वहीं उपस्थित थे। विदुर श्रमी-ग्रभी कुछ कह चुके जिसको नितामह ने ध्यान से सुना था। वे उठ कर टहलने लगे श्री दोनों हाथ उन्होंने श्रपने वक्तस्थल पर गाँघ लिये। किर इक कर घी से भीष्म ने चितित स्वर से कहा: तो किर ? क्या होगा श्राखिर!

'देव! त्राव समय त्रा गया है, कोई प्रवन्ध शोध ही करन चाहिये। महाराजा भी चितित हैं। माता गांधारी भी मुक्तते पूछः भी। इधर भीम ने त्रार्या कुन्ती को तंग किया तो वे भी कहने लगीं— भैया विदुर! जाकर इनके पितामह से कहते क्यों नहीं! वे क्यों नहें ध्यान देते।'

े 'तो गुरु दूँ दना क्या सहज है वत्स ?' भीष्म ने कहा। वालकगण इस समय भीतर ह्या गये थे। पितामह की श्रन्तिम बार उन्होंने सुन ली। विदुर ने ह्याँख से इंगित किया। मुझकर पितामह ने देखा। सबने प्रणाम किया। पितामह ने प्रश्नस्चक दृष्टि से देखा।

'गुर हम खोज लाये', भीम ने बद कर कहा।
' 'क्या मतलब १' पितामह ने कहा।



'मुफे तो उनसे भय होने लगा विदुर,' श्रार्थ भीष्म ने उठते कहा, 'मेरे साथ तो चलोगे १'

## २१

सारिथ ने वलगा पीछे खैंची श्रीर ढीली कर दी। रय रक्त ग घोड़ों ने पूँछ फरफराई श्रीर शांत हो गये।

पितामह भीष्म रथ से उतरे। वे वृद्ध थे। उनके तिर के स्रिधिकांश श्वेत थे स्रीर उनके कन्यों पर पड़े भूल रहे थे। उनके पर दाढ़ी और मूं छूं भी श्वेतप्राय थों। किंतु उनको देख कर ल था, जैसे वह एक सचमुच का सिंह है। प्रशस्त ललाट श्रीर क्वीं लम्बी नाक। लम्बी श्राखें जिनमें एक पित्रता थी। होठों पर का की सी मुस्कान, माथे पर खिची श्रायु की रेखाश्रों को चुनौती दे थीं। उनका प्रशस्त वच्च दृढ़ था। उस पर शुभ यज्ञोग्वीत पड़ा र उनके भुजद्गड स्त्रीर पतली किट देख कर लगता था कि श्रायु तो मृत्यु भी इस व्यक्ति की पराक्रमी स्रोजस्विता को नहीं छीन सकेगी।

क्रुपाचार्य बाहर निकल कर गये। भीष्म ग्रौर विदुर दोनों ने प्र किया। कृपाचार्य ने कहा: जय! पितामह, ग्राप!

. 'हाँ, वत्त ! ऐसा ही कार्य था। प्राचीन काला में महाराज यर कह गये हैं कि जब आग से भी भयानक, शस्त्र से भी तीद्ण वह सामना करना हो तो ऐसे ही भुकना चाहिये।'

'श्रार्थ द्रोण कहाँ हैं ?' विदुर ने कहा। क्वन श्रमी नितामह पहली बात को हो नहीं समका था। उसने कहा: क्यों नितामह !ं बात हुई ?

पितामह हँसे । कहाः श्रिष्टी स्वयं क्या जाने कि वह दू<sup>मरी</sup> जलाता है । वह तो भस्म होने वाला जाने ।

'भीतर हैं पितामह !' कृप ने उत्तर दिया। वह जानते ये पिता

कृपी ने कानों को उँगली से साफ किया । फिर सुना। भी पितामह कुछ सुक गये थे। उनके मुकुट से लटकते मोती उनके का पर भूल ग्राये थे।

द्रोण की श्राँखों में उत्सुकता बढ़ गई थी। कृप की श्रोर देख चह नीचे देख गहें थे। गम्भीर थे। फिर बिटुर पर द्रोण की श्राँ टिक गहें।

'मैं क्या जानूँ,' विदुर ने कहा, 'पितामह स्वयं भिद्धा माँ। च्याये हैं...'

भित्ता ! कैसी भित्ता ! द्रोण चौंक उठे । फिर ध्यान ग्राया । क राजकुमारों ने जाकर कुछ कहा तो नहीं । मस्तक कुछ उठ गया । क ने करवट ली ।

द्रोण के मुख पर कठोरता दिखाई देने लगी। सामने चित्रिय लं हैं। इन्हों में से एक द्रुपद यज्ञसेन भी था। क्या यह सब भी वैसे ह मिथ्यावादी हैं १ पर विश्वास नहीं हुआ। सबको देखा। इनके मुख क श्रीर ही भाव था। विनय यदि साकार हो सकता है, तो वह उपिय था। द्रोण की भावमग्न मुद्रा देख कर पितामह गंभीर हो गये।

'ब्रार्य !' कृप ने कहा, 'ब्रार्य द्रोण !'

दोण ने कहा : आर्थ ! श्राज्ञा दें।

'त्राज्ञा !' पितामह भीष्म ने कहा, 'त्राज्ञा हम नहीं, त्राप हैं ब्राह्मण प्रवर ।'

द्रोण ने ग्राश्चर्य से सिर उठा कर देखा। द्वार पर ग्राव ग्राव लङ्घती खड़ी थीं।

'श्राचार्य द्रोण,' भीष्म ने कहा, 'श्राप स्वयं धनुर्वेद हैं। श्राप हम एक भिद्या मांगने श्राये हैं। किंतु कहने के पहले प्रार्थना है। ही यह जानने के इच्छुक हैं कि देव हस्तिनापुर किस उद्देश्य से श्राये हैं। श्रीर यहाँ श्राकर कोई कष्ट तो नहीं हुश्रा ? 'नहीं,' द्रोण ने कहा, 'राजन ! ब्राह्मण को क्या सुख, क्या दुख । । घरती पर सोता है, वह क्या किसी का दासत्व करता है ? किन्तु । पका सीहाई देखकर सुमे प्रसन्नता हो रही है । सचसुच कुरु प्रदेश यहै, यहाँ सुमे कोई कष्ट नहीं हुन्ना।'

'जीवन सफल हुआ,' पितामह ने कहा, 'आज सुन कर लगा कि तने व्यर्थ ही जीवन नष्ट नहीं किया। कुर प्रदेश धन्य है क्यों कि आप हे श्रतिथि यहाँ आकर हमें पवित्र करते हैं। देव! यह कुरु-वैभव सब हाएों के चरणों का प्रताप है।'

'मैं भारद्वाज त्राङ्गिरस द्रोण,' द्रोण ने कहना प्रारम्भ किया, 'कुरु हा की राजधानी में त्राश्रम प्राप्त करने त्राया हूँ। ब्राह्मण हूँ त्रीर सण की ही भाँति त्राभी तक रहा हूँ। वीर परशुराम के कुलजातों मेंने शस्त्र विद्या के चरम रहस्यों को सीखा है। महर्षि त्राग्नवेश्य के हाँ मेंने शिक्ता पाई है। उनके चरणों के प्रताप से मैं लच्य त्रीर स भेद दोनों में पारंगत हूँ। मैं सदा से ही प्रतिज्ञा का पक्का हूँ। धं ही में समय नष्ट नहीं करता...'

तितामह भीष्म ने विनय से कहा : आर्थ ! आप मुक्ते अपना शिकारी विनम्र दास समकें। आप पृथ्वी के देवता हैं। कुरु देश पह समृद्धि इसीलिये है कि यहाँ ब्राह्मण का कभी निरादर नहीं होता।

होण कुछ नम हुन्रा। कहा: ग्रार्थ ! चित्रिय की बात का विश्वास रने में संकोच होता है। पाञ्चाल राजा द्रुपद मेरे पुराने मित्र थे। होने मुमले कहा था.....जाने दीजिये, वे ग्रपने वचन को पूर्ण नहीं रसके, किंतु मैं तो नहीं भूला हूँ। ग्राप प्रवल पराकर्मा हैं। दिगन्तों ग्रायका यश व्यास है। स्वयं भागंव ब्राह्मण भी न्नापको काशिराज ना ग्रम्बा की ग्रोर से लड़ते समय नहीं हरा सके। ग्रापकी बात पर स्वाह न करने का मुम्ने कोई कारण नहीं दिखाई देता। ग्रापने काशों के समान ग्रपनी प्रतिज्ञा को निवाहा है।

विदुर ने घीरे से कहा: श्रार्थ द्रोग ! ग्राप नहीं जानते कि विताम भीष्म यदि पानी पर रेखा खींच देतें हैं तो वह भी पत्यर की सी कठो होकर खिंची रह जाती है।

द्रोण ने देखा। मुस्कराये। परन्तु वे अपनी दीनता को प्रगट नई करना चाहते थे। उन्हें च्रित्रयों के प्रति एक मानसिक स्पर्धा थी। बहु कुछ तो समय ने ब्राह्मणत्व के गर्व के लोहे को रेत दिया था, किल अभी वह भरा तो न था। उन्होंने भीष्म पितामह की ख्रोर अस्यन नम्रता से देखा। फिर घीरे से उनके होंठ हिले: आप क्या चाहते हैं निवेदन करें। द्रोण कह कर चुर हो गये। भीतर कुपी द्वार पर काल लगाये उत्कंठा से सुन रही थी। विदुर ने भीष्म की श्रोर देखा।

भीष्म ने कहा : मैं ब्राह्मण से उसके श्राशीर्वाद, उसकी हाग उनकी विद्या के श्रातिरिक्त श्रोर माँग भी क्या सकता हूँ। श्राशीर्वा इसिलिये कि उसके बिना देवता प्रसन्न नहीं होते, कृपा के बिना जीव-व्यर्थ है, विद्या के बिना सब कुछ मृत्यु के समान है। श्रार्थ ! यह राज कुल के बालक गुरुहीन हैं। इनके लिये श्रापको श्रपना त्यागी जीव-छोड़ कर, हमारे लिये, कुरु देश के लिये, कष्ट उठाना ही पड़ेगा।

द्रोण ने सुना। गांभोर्थ लौट आया। त्यागी जीवन ! फिर मं प्रशंसा! दुख की कैसी गरिमा गाते हैं यह लोग जो स्वयं कभी उरें नहीं। परन्तु द्रोण ने केवल कहा: आर्थ! आपका स्नेह सुभे जित कर रहा है।

उसके उपरांत पितामह भीष्म ने द्रोण की पूजा की। ग्राव्ये दिया। द्रोण खड़े रहे। एक च्रण को लगा वह कोई मनुष्य नहीं था, पापाण की एक मूर्ति थी, जिसके चरणों पर पितामह भीष्म व्यर्थे ही देवता समम कर जल चढ़ा रहे हैं। उस स्थिरता में भी कितनी निहित ग्रहम्मन्यता यी यह कोई न जान सका।

हरिद्वार के स्राश्रमवासियों ने जब सुना तो परम स्राप्त्वर्य हुन्ना। स्रोर चुद्धा रोहीतकी ने हाथ उठ।कर कहा: मरुट्गण् !क्या यह सत्य है?

उस समय ऋषि गय को अञ्छा नहीं मालूम हुआ। वे अधिक चतुर थे। बलवान की प्रशंसा करना उनका अपना विद्वांत था। इस समय वे कैसे द्रोण के विरुद्ध कुछ कहते। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मा का लेख जैसे का तैसा स्वीकार किया था। इस समय भी उन्होंने वहीं देखा। कहा: आर्थे! जीवन परम विचित्र है।

पाञ्चाल के राजा द्रुपद ने सुना श्रीर वह मद्र देश की नर्जिक्यों की उपस्थिति भूल कर सुनत ही रह गये। उनके फड़कते हुए होंठ खुले के खुले रह गये। क्या यह सत्य था ? उनके हृद्य में एक श्रज्ञात भय का सृजन हुआ। फिर पौरुप ने कहा—तो क्या हुआ। वह मेरा क्या कर सकता है ? फिर विचार श्राया—नहीं, द्रोण वचन का पक्का ही नहीं, उसकी प्रतिहिंसा भी भयानक है। फिर मन ने कहा—उहुँ। तो क्या हुआ। इसी घात-प्रतिघात में वे भूले से रह गये।

उस समय तक द्रोण श्रीर श्रागे वढ चुके थे। उनका गौरव उठा। उनके कठोर मुख पर श्रव श्रहंकार दिखाई देने लगा, जैसे वे श्रभय थे श्रीर श्रक्षशाला में विभिन्न श्रक्ष भर गये। उन श्रक्षों की भद्धार सुन कर द्रोण के मन में एक विभीषिका सी जागने लगी। उन्हें लगा जैसे उनका कोई भयानक स्वप्न श्रव समाप्त होने वाला है। श्रव जागरण े उस कलुषित सुपुति का मोल चुकायेंगे। उनकी भौं कुटिल होकर गाईं।

दोणाचार्य का नाम उत्तरापथ में फैलने लगा। अब वही भिलारी श्रोण उत्तरापथ की एक प्रवल शक्ति के साथ मिलकर स्वयं प्रदण्ड कह-लाने लगा। अब जब द्रोण चलता तो लोगों को उस आकृति में साजात युद्ध दिखाई देता। वह श्याम वर्ण उस वीर रूप को कुछ भयंकर सा कर देता। फिर द्रोण के अधर पर जब ब्राह्मण्त्व अपनी सौम्यता प्रकट

सुन रहा था। उसकी भ्रू लिंच गई थीं श्रीर वह कुछ भुक गया था। पीछे से घीरे-घीरे करके श्रर्ज न श्रागे लिसक श्राया। उसके मुख पर श्रगाध तृष्णा थी—सब कुछ सुन लेने की। वह किसी के मुख पर नहीं थी।

ग्राचार्य की दृष्टि उस पर गई। उनकी तीद्ण ग्राँखों से कुछ भी छिपा नहीं रहा। उन्हें लगा वही उनका सबसे योग्य पात्र था। पात्र चही श्रेष्ठ है जो ग्राधिक से ग्राधिक ग्रहण कर सके।

भीम ऊँघ रहा था। श्राचार्य ने टोका। 'भीम!'

'गुरुदेव !' भीम ने चौंक कर कहा।

श्राचार्यं समंभाने लगे—मुक्त श्रायुध चक इत्यादि हैं। श्रमुक्त खड्ग इत्यादि हैं। मुक्तामुक्त शल्य, परिघ श्रादि हैं, यन्त्रमुक्त शर स्रादिक हैं।

विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट हो गया। वे पहले शस्त्रों की भीड़ देख कर घवरा जाया करते थे।

भीम ने परिव सुनकर ध्यान लगाया । उसे विशेष रुचि गदा में थी। ्भारी वस्तु उठाना सबका काम नहीं था ।

्'गदा किसमें है ?' भीम ने पूछा।

! श्राचार्य ने घूर कर देखा श्रीर कहा : जहाँ परिघ है वहीं गदा है । वे मुस्कराये । कहा : तुभे गदा बहुत प्रिय है मल्ल ?

'मुक्ते भी गुरुदेव,' सुयोधन ने कहा।

मुक्त को अस्त्र कहते हैं, अमुक्त को शस्त्र,' आचार्थ ने फिर कहना प्रारम्भ किया।

श्रज्ञंन ने कहा : देव ! चक्र तो इधर चलता नहीं । द्रोणाचार्य ने बताया : पुत्र यह कठिन कला है । यादवों में प्रच-लित है ।

श्रायुध ग्रयस ग्रीर ग्रस्थिका बज्ज था। तत्र धनुप इतना प्रचलित न था। ग्रत्र धनुष को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे कके।

'प्रयोग के विना धनुर्वेद व्यर्थ है बुद्ध शार्ङ्गधर ने कहा है,' ग्राचार्य ने उपमाए देना प्रारम्भ किया।

सब ध्यान से सुनते रहे। ब्राचार्य ने बताया कि गांधर्ववेद श्रम्यास के बिना न्यर्थ है। उसी प्रकार धनुवेंद भी। शार्क्षघर का भत तो नया है। पर बृद्ध शार्क्षघर की बात मानी जाती है। 'बरस,' श्राचार्य ने श्रांखें उठा कर कहा, 'जब मनुष्य एक विद्या को समक्त लेता है तो उस पर उसे कुछ करने का श्रिधकार हो जाता है। धनुवेंद भी केवल श्रायुष चलाना नहीं है। सृष्टि के कम में श्रायुध का स्थान क्या है १ मनुष्य की समस्त स्थिति में श्रायुध की सापेच्ता जानना श्रावश्यक है। केवल वर्वर लोग ही इस विषय को छोड़ देते हैं। व्यवहार के पीछे चिंतन, श्रीं चिंतन के पीछे व्यवहार। जो इन दो चरणों को घरता है, वह ही धीर गित से चलता है। बुद्धिमान कभी एक पाँव से नहीं चलता।'

विद्यार्थी उत्सुकतम हो उठे थे। उनके मुख पर एक नई स्थिरता थी। यह स्थिरता बालक में तब ब्राती है जब उस पर मोहन छाता है।

श्राचार्य ने फिर कहा: चारों तत्व की संपत्ति क्या है ? पृथ्वी, तेज, जल श्रीर वायु । इनमें श्राकाश प्रमुख है । उसी में परमाणु दृष्टि : दीखते परन्तु व्याप्त रहते हैं । परमाणु से ही सृष्टि चलती है । उत्पत्ति के श्रानेक प्रकार बताये गये हैं । जब वे एक दूसरे से हैं तो उत्पत्ति होती है । सिम्मिश्रण श्रात्यन्त श्रावश्यक है ।

अ। श्रनेक प्रकार से होता है। वस्तु का विकास, त्त्य उसी

त्राचार्य ने श्वास लिया। वे बोलते चले गये थे। चारों ग्रोर देखा। उस मीन से विद्यार्थी कुछ घवराये। गुरु की खोजती हुई ग्राँख बिल्ली की सी श्राँख वंन कर भीर विद्यार्थी को दिखाई देती है। उस



युधिष्ठिर ने उठ कर कहा : देव ! पहले मनुष्य परस्वर ग्रपन साक्ति खोकर संगठन को जान सका ।

त्राचार्य ने देखा। कृपाचार्य ने बहुत कुछ रास्ता पहले से ह बना दिया है। युधिष्टिर का उत्तर सुनकर वे चिकत हुए।

'देव! फिर सगठन की शक्ति परस्पर या पड़ोसी के भय से अपन विस्तार करती गई। फिर उच वर्णों ने शक्ति की अपने हाथ में खं के लिये निम्न वर्णों को साथ . लेकर पड़ोसी शत्रुओं से युद्ध किया उस युद्ध में अपनी शक्ति को और बढ़ाया। इस प्रकार राज्य बना राज्य ने नियमन किया, व्यवस्था को सुचार रूप से चलाया।

'ठीक है वत्स,' गुरु ने कहा, 'राज्य आवश्यक है। राज्य जह नहीं होता वहाँ मर्यादा का अतिकमण होता है।'

'मर्यादा! गुरुदेव! मुक्ते बोलने की अनुमित हैं। मर्यादा ते बदलती रहती है,' यादव कुमार बहन्त ने कहा, 'आचार्य! राज कैशा? इस समय मद्र, यादव, बालहीक, सिंधु इत्यादि में गण हैं कुरु पाञ्चाल में राजतंत्र है। राजा का अर्थ यहाँ प्रायः निरंकुण शास्त है। पहले जो मंत्रियों की शक्ति थी, वह अब राजा की स्वेच्छा के नीचे है। उधर गणों में राजा का अर्थ है, चुना हुआ नेता जिसे गण कुर विशेष अधिकार, उसकी सेवा देखकर उस पर समर्पित करता है। कुछ गण तो सुसंगठित कुल हैं। कुछ अभी एक ही गोत्र के हैं। जिन गणों में दास प्रथा नहीं है, वहाँ अभी धनी-दिरद्र का भी मेद नहीं। राज शिक का रूप तो विभिन्न हैं ?'

'कौशल वत्स, कौशल', श्राचार्य ने कहा, 'पहले कुर पाञ्चल में भी गण थे। गण जब गोत्रों की विभिन्नता के कारण श्रपना पुराना तारतम्य नहीं रख मके तो उन्हें राज्य की श्रावश्यकता हुई।'

'किंतु गुरुदेव', भीम ने पूछा, 'गोत्र मेद क्या ग्राव किंति गया है ?'

म्लेच्छ देशों में भी ऐसा ही होता है', श्रीर श्राचार्य का स्वर उठा— 'क्यों होती है विकृति ? क्योंकि वह दएड जो प्रधान वस्तु है वह जब ऐसे हार्थों में पहुँचता है जो श्रयोग्य होते हैं तो फल ठीक नहीं होता। दएड ! श्रत्यन्त श्रावश्यक वस्तु है दएड ! दएड से भय होता है। भय से कोई दूसरे के श्रधिकार नहीं छीनता, संपत्ति नहीं छीनता। यह दएड नहीं है, तो ब्राह्मण, च्निय, इन्द्र, यज्ञ कुछ भी नहीं है।'

श्राचार्यं ने दराड पर भाषण दिया। फिर वे युद्ध पर श्राये।

'युद्ध में क्या त्यागना चाहिये क्या नहीं, यह एक संपूर्ण श्रध्यक का विषय है। युद्ध में नाश या कल्याण ? युद्ध किस लिये ?'. श्रीर स्त्राचार्य ने बताया कि युद्ध स्त्रनेक प्रकार के होते हैं।

युधिष्ठिर ने कहा : तो उचित-ग्रनुचित का पूरा भेद रखा जाता है ? ग्रंधाधुन्ध नहीं है ?'

'क्यों नहीं,' श्राचार्य ने स्वीकार किया, 'युद्ध में नियम होते हैं। इन नियमों का जो श्रातिक्रमण करता है वह श्रानीति के कारण ब्र्यता है। श्राबिर तो धर्म-श्रधम की मूल कसीटी प्रजा पालन है।'

'पुत्र,' श्राचार्य ने कहा, 'प्रजापालन मुख्य नियम है। उसके लिये राजा का स्वार्थ भी देखना चाहिये। प्रजा श्राघार है सेवा का, राजा सार है शक्ति का। प्रजा सुखी रहे। धन धान्यादि से फले फूले। ति भीति न हो। युद्ध कम हों। पर राज्य संवरण करना राजा का धर्म है।'

'राजा का धर्म यदि युद्ध है तो क्या वह एक व्यक्ति की निरंकुशता नहीं हो सकती गुरुदेव ! युद्ध क्या अच्छी बात है ? आत्मरचा ! आपने अभी कहा था,' यादव कुमार बृहन्त ने फिर कहा, 'उसी के लिये मनुष्य खड़ा रहे, तब तो ठीक है। हमारे गण में अभी विदेशी शक्ति से ही युद्ध होता रहा है। जब कुलीनों में परस्वर मनसुटाव होता है तो बात

ने उसकी त्राकुल उत्करठा, सत्र कुछ को त्रात्मसात करने की तृष्णा को पहचाना।

'सत्र धीरे-धीरे पढ लोगे वत्स ! त्रातुर न हो । धैर्य बहुत बड़ा गुगा है । पर उससे क्या होता है, त्राभ्यास !' त्राचार्य ने जंर दिया— 'मुख्य वस्तु है त्राभ्यास ।'

'देव, ग्रभ्यास!'

'हाँ वस्त ।'

'वह कब प्रारंभ करेंगे ?'

'ग्रभी तो कवच प्रकार, शब्दभेद, ग्रग्निवेच, पाश, शक्ति, स्तंभन, कुलिश, व्यामोह—ग्रारे बहुत है, बहुत है.....'

श्राचार्य ने हाथ इवा में घुमाया जैसे कोई श्रंत नहीं। पता ही नहीं। ऐसा भाव था कि एक दिन में कैसे सबको गिना दूँ।

'पुत्र !' होगा ने कहा, 'तुम्हें सर्विषिय कीन सा आधुः हे !'

'देव ! धनुष त्र्रौर वारा ।'

सत्र चले गये, पर जाते समय ग्राजु न ने गुरु के पाँत छुए। तत्र गया। इस बात ने गुरु के हृदय में प्रभाव उत्पन्न किया। यह है वास्तविक शिल्य। जिससे ज्ञान प्राप्त करना है, उसके सामने ग्रापने ग्राहं को मिटा देना नितांत ग्रावश्यक है। सत्गुरु के सामने ग्रापने भ का त्याग पहला नियम है।

ग्रर्जुन चला गया। जन तक वालकों की भीड़ में वह दिखता रहा, द्रोण ने उसकी प्रत्येक बात याद की। वह चतुर बालक उन्हें कुछ पसंद ग्रागया ग्रीर ग्राचार्य स्नेह से उसे देखते रहे।

एक-एक करके सारे वालक चले गये। पाठशाला खाली हो गई। जम्भक नामक दास इस समय जर्तिका दासी के साथ कंवलासनों को उठा कर रख रहा था। वराहक र्ण नामक कर्मसचिव इस समय भीतर बैठा ग्रान्य दासों को कुछ समभा-बुभा रहा था। ग्राचार्य उठ खड़े हुए।



क्पी ने कहा : क्या बात है।

'कोई विशेष काम है,' श्रश्वत्थामा ने कहा।

कृपी ने संदेह से देखा । द्रोण भी सोच रहे थे। अर्वस्थामा उत्सुकता से देख रहा था। 'सुयोघन !' आचार्य ने कहा, 'ले आग्रो।'

श्रवतथामा चला गया, कृषी कुछ हट कर बैठ गई। कुछ ही देर में श्रश्वतथामा लौट श्राया । उसके साथ ही सुयोधन था। द्रोण ने उसे देखा श्रीर होठों पर मुस्कराहट फैल गई।

सुयोधन ने विनीत प्रणाम किया, फिर गुरुवत्नी को नमस्कार किया। दोनों ने सिर हिला दिया। सुयोधन ने उत्सुक होकर देखा। गुरु ने कहा: वस्स ! स्वस्य हो। सकुशल हो न ?

'गुरु चरणों का प्रताप है,' सुयोघन ने कहा। पर उसके नेत्र बगत की ख्रोर घूप गये। ख्राचार्य ने देखा उसके साथ एक तरुण था। वह सुख से ख्रत्यन्त तेजस्वी ख्रोर सुन्दर था। उसे देख कर लगता था कि यह लपट भी बड़ी ऊँची उठेगी। बड़े सुडील ख्रंग थे उसके। कार्नों में कुएडल थे। वत्त पर हल्का कवच था। बड़े-बड़े नेत्र थे।

उसने अब गुरु और गुरुवतनी दोनों को प्रणाम किया ।

दोनों ने केवल सिर हिलाया। क्वरी ने ग्राचार्य की ग्रोर उत्कंठा से कि ग्रोर भी प्रश्न करने की मुद्रा में कुछ खिच गई। प्राचार्य स्वयं तहरा का सीन्दर्य ग्रीर फूटता पीहप देखकर प्रभावित हुए थे।

ी इसकी मसें भी नहीं भींगी थीं पर मुख चमक रहा था।

सुयोधन घनराया सा दिखा, फिर शांत हो गया।

'बैठो वत्स,' ब्राचाय ने कहा, 'ब्रश्वत्थामा कंनल दे।'

श्रश्वत्थामा के कंवल डालने के पहले ही सुयोधन धरती पर बैठकर

बोला: गुरुदेव! लिंजत न करें।

'यह कौन है वत्स ?' गुरु ने पूछा। 'इन्हीं के जिये तो आया हूँ देव!'

द्रोण जानते थे सुयोधन धृतराष्ट्र का प्यारा वेटा है, इसे मना करना भी ठीक नहीं है। सोचा। फिर कहा: श्रच्छा इसे ले श्राना।

'कल प्रातःकाल से १' सुयोधन से पूछा । 'हाँ, वत्स !'

तत्र कर्ण उठा ग्रीर गुरु के चरण छुऐ, गुरुपत्नी के चरणों का स्पर्श किया।

'कल्याण हो,' गुरु ने कहा। जय नहीं कहा जो छत्रिय कुमार के लिये था।

परन्तु गुरुपत्नी ने कहाः दीर्घायु हो। ग्रुम विवाह हो। कीर्त्ति फैले।

जत्र वे चले गये उन्होंने कहा : पुत्र !

श्रश्वत्यामा पास श्रा गया।

'देव!' उसने पूछा।

'श्रव कहाँ पहुँचे ?'

'देव ! जो बताया वह सब तो याद कर लिया।'

द्रोण ने कहा: ठीक है। पर श्रव मुक्ते कुछ भय होता है। तुम जुतना परिश्रम नहीं कर रहे, जितना श्रन्य लोग करते हैं।

भी ने पूछा: कौन ?

जुन को ही लो।'

२वर । म सुनतारहा। कृपी ने कहाः बड़ा ग्रच्छा लड़का है।

'प्रयत्न करता हूँ,' श्रश्वत्थामा ने कहा।

'केवल उतना काफी है ?' पिता ने कहा।

कृपी श्रा गई। कहा: श्रव रहने दो, जारे जा। उसने पुत्र से कहा: ठीक से कर सब काम। तेरे भले के लिए कहते हैं! समभान ?

ऐसान हो, गुरु का बेटा ही पीछे रह जाय। यह भी कोई बात है कि बाहर के लोग धन लूट ले जायें, घर के भूखे ही रह जायें।

ग्रश्वत्थामा चला गया। वह हँसी। कहा: श्रन्छे हो तुम! मेरे भाई की पदवी ही छीन ली।

'क्यों ?' द्रोण ने कहा।

'ग्रव श्रीर क्या है, बतास्रो न !'

दोनों ठठा कर हँसे। ऋरे तो क्या मैं मना करता हूँ शिसारा संसार एक श्रोर, तेरा भाई एक श्रोर।'

दोनों फिर हँसे।

दासी द्वपका ने लाकर जल का घड़ा रखा। ऋाचाय चौंक गये। उसने देख लिया। मुस्करा कर चली गई। ता कृपी ने कहा : यह बात है ? ऋत दृद्धावस्था में यह लहर ऋाई है ? इस पोड़शी को देखते हुये तुम्हें लच्जा नहीं ऋाई ? पुरुप भी बड़ा ऋद्भुत प्राणी है । कृती के स्वर में सचसुच खीभ थी। द्रीण भींपे।

'नहीं श्रार्थे !' कुछ सोच कर कहा, 'उसे बुलाश्रो तो।' 'क्यों !'

'मैंने इस शक्ल की एक दासी देखी है।' 'कहाँ ?'

'याद नहीं। उसे बुलाश्रो।'

दासी आहे। प्रणाम किया। द्रोण घूरते रहे। कृपी नहीं समभी। द्रोण कैसे कुछ याद करने का यत्न कर रहे हैं, पर याद नहीं आता। उन्होंने उलभन छोड़ दी। फिर वृपका को घूरा। दासी डर-सी गई।

'तेरी माता का नाम क्या है ?' द्रोगा ने पूछा । दासी चुप रही । डर गई थी । सोचने लगी जाने क्यों पूछते हैं । कृपी ने ऊन कर कहा : नताती क्यों नहीं ? 'देवी, मेध्या !' दासी ने कहा । फिर वह कॉप • '

श्राचार्य ने गर्व से कृपी को देखा। पूछा : हैं श्रव भी ? उस सर में बड़ा स्नेह था।

'नहीं देव ! मर गई।'

'दारुण, दारुण,' उन्होंने वेदना से कहा, 'कैसे मर गई ?'

दिव ! माँ जहाँ पहले थी, वहाँ बहुत स्नेह से पाली गई थी। परंतु श्राचार्य श्राग्नवेश्य के स्वर्गवास से श्राचार्यपत्नी वलंघरा इतनी व्याकुल हो गई कि वे शीव ही उनके पीछे चली गई। तत्र माँ असहाय हो गई। श्राचार्य श्रान्वेश्य के संबंधियों ने संपत्ति पर श्रिधकार कर लिया। माँ श्रानेक पुरुषों के पास रहीं। फिर् गर्भवती होने पर वेच दी गई। उस समय वह नया स्वामी उस पर बड़ा ऋत्याचार करता था। म

गई . एक दिन।

'कौन थी तुम्होरी ?' कृपी ने पूछा।

'बड़ा स्नेह रखती थी मुभ पर,' द्रोण ने कहा।

'गुरु के आअम में ?'

'हाँ देवी !' द्रोण ने कहा, 'मैं उसे भूला नहीं हूँ।' कृपी चुप रही। 'किसी का स्नेह भुला देना ही तो पशुता की हिंस प्रवृत्ति है,

श्राचार्य ने कहा।

'त्जा इषका,' कृषी ने यहा।

ो वृष हा चली गई।

ं 'देवो ! मेथ्या सुशीला यी,' त्र्याचार्य ने कहा।

'दासो ही तो थी।' स्त्री की उपेत्ता जगी।

'परन्तु थी सुन्दर।'

कृपी ने सुना ग्रीर कहा: तभी तो ग्राभी तक कसक रही है।

'नहीं देवी, यह बात नहीं। मनुष्य का रनेह उसके ग्रांतरतल के

पत्थर पर उगा फूल होता है।

'जानती हूँ, तुम बड़े पारखी हो।'

द्रोण ने देखा स्त्री का अविश्वास सहज नहीं टूटता । कृपी को रोक या कि द्रोण के हृदय में किसी भी स्त्री के प्रति ममता क्यों है ?

तभी मलक नामक दास ने श्राकर कहा : महर्षि प्रवर इन्द्रद्युम्न श्राये हैं । द्वार पर उपस्थित हैं ।

इन्द्रचुम्न प्रसिद्ध व्यक्ति थे। द्रोणाचार्य एकदम चौंक उठे। 'त्रुरे!' कृती के मुख से निकला, 'स्वागत किया।' 'हाँ देवी!'

श्राचार्य उठे।

'श्रश्वत्थामा !' कृषी ने पुकारा ।

'कहाँ गया ?' स्त्राचार्य ने पृछा ।

उत्तर नहीं मिला।

'दासी !' कृषी पुकार उठी।

वृपका ने त्रांकर कहा: वे तो सुयोधनकुमार के साथ चले गये। 'कहाँ ?'

'नहीं जानती स्वामिनी !'

'श्रव तू ध्यान नहीं देती,' कृपी ने कहा।

श्राचार्य ने कहाः पुत्री।

्रियका चुप रही। द्रोण ने फिर कहाः तू त्र्याज से दासी नहीं है। रें तुके मुक्त करता हूँ। जो मेध्या को न दे सका, वह तुके दूँगा। हेसी कुलीन से तेरा विवाह करा दूँगा। कोई सुन्दर तक्ष्ण दूँ द कर।

- वृपका ने चरणों पर सिर रखा । श्राचार्यपत्नी ने श्राशीर्वाद दिया। निका कोध मिट गया।

जब वृषका चली गई कृषी ने कहाः मैं तो डर गई थी। कहीं तुमः । न उस पर कृषा कर बैठो। मैं तो बृद्धी हो गई हूँ।

द्रोणाचार्य हँस दिये। कहा: ग्रामी से ?

द्रोणाचार्य बैठ गये । उन्होंने कुशासन पर स्थित ऋषि इन्द्रबुम से पूछा: क्या यह सत्य है ?

'म्राचार्य ! मैं स्वयं मथुरा गया था । कंस का वघ हो गया ।' तरुण युधिष्ठिर ने पूछा : म्रार्य ! वासुदेव कृष्ण कीन हैं ?

श्रुपि इन्द्रद्युग्न ने कहा: वृह्द्रय के पुत्र मगधराज जरासंघ की पुत्री कंस को न्याही थी। वैसे तो यादवों के गण में राजकुलों का प्रभुत है किन्तु इधर कंस ने श्रुपना इतना श्राधिपत्य स्थापित कर दिया या कि वह श्रुन्य राजकुलों की मर्यादा को दन्ना बैठा था। श्रुंधक उसके साथ हो गये। किन्तु वृष्णि, सात्वत्, भोज श्रीर कुकुर इसके विरुद्ध थे। कंस ने श्रपने विरोधियों को कारागार में डाल दिया।। वहीं वसुदेव के एक पुत्र हुश्रा। न जाने किस कीशल से वृष्णियों ने उस बालक को वचा लिया श्रीर श्राभीरों श्रीर गोपों में उसे छिपा कर पाला। चित्रय पुत्र कृष्ण श्राभीरों श्रीर गोपों में ऐसा मिल गया कि बहुत शीप्र ही उनमें श्रुट्ट स्नेह हो गया। श्राभीरों में स्त्रियाँ बहुत स्वतंत्र हैं, ऋषि ने बात तोड़ी : वृन्दावन श्रीर श्रुन्य निकट के वनों में बालकों ने कीड़ाश्रों से कोलाहल कर दिया। कंस को संदेह तो था। उसने कई र श्रपने श्रघीन रहने वाले राज्यों को मेजा। परन्तु उन्हें गोगें ने

'फिर ?' युधिष्ठिर ने प्रभावित होकर पृछा।

ः डाला ।

'' 'िकर क्या ?' ऋषि कहने लगे, 'यादव तो ब्राह्मणों का श्रनुशामन मानते ही कम थे। उधर एक बार घोर वर्षा हुई तो कृष्ण ने उन संश्को ले जाकर गोवर्द्धन पर्वंत में छिता दिया। इन्द्र की पूजा ही बन्द हो गई।'

'तो कृष्ण ब्राह्मण-विरोधी हैं ?' श्रर्जुन ने कहा।

ऋषि इन्द्रद्युम्न ने फिर कहा : यादवों की शक्ति तो तब टुजेंय होती है जब वे सब मिल जाते हैं । ख्रांत में ख्रंधक बृष्णियों से जरासंब के विरुद्ध मिल ही गये। हृदिक.....

'हृदिक !' श्राचार्य द्रोण ने टोक कर कहा, ' नाम तो सुना हुश्रा है,' फिर सोच कर कहा : मेरा सहपाठी था। क्या हुश्रा उसका ?

'उसका पुत्र कृतवर्मा अत्यन्त वीर है,' ऋषि ने कहा, 'वह इन पुत्र में खूत्र लड़ा। उसी ने कहा, आपस में इम चाहे गण रहें या राजकुत स्थापित करें किन्तु जो कुछ हो यादवों में हो। बाहर का कोई स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

'यह तो उचित ही कहा', सुयोधन ने हाँ में हाँ मिलाई।

त्रार्य द्रोण उठ खड़े हुये। उनके साथ ही उनके शिष्यभी उठ खड़े हुये। उन्होंने देखा त्राचार्य चिन्तित थे। त्राचार्यने कहाः महर्षि!

'श्राचार्य ?'

'श्राप क्या सोचते हैं ? जो कुछ उत्तरापथ के गण, गोत्रों श्रीर कुलों में हो रहा है, वह उचित है ?'

ऋषि इसका शीव उत्तर नहीं दे सके। वे सोच में पड़ गये। त्र्याचार्य ने ही फिर कहा: शक्तिं विभाजित होती जा रही है। नाग भिर का ही रहे हैं।

'नाग ?' जैसे ऋषि को याद ग्रा गया ग्रीर उन्होंने कहा, 'नाग जाति का कालियवंश यमुनातीर पर या न। कृष्ण ने गोपों की सहायता से उसे भगा दिया। दूर दिस्ण गया वह तो। बहुत दिन से मुग्णों में उसका युद्ध चल रहा था। कृष्ण इस सम्बन्ध में चतुर है।'

द्रोणाँचार्य फिर भी चितित ही रहे। 'यह ब:लक कब तक शिक्ता समात कर चुकेंगे ?' ऋषि ने पूछा। ंदितें । ग्रव में इनके पितामह भीष्म से मिल कर इनकी शिचा-दीचा का पूरा प्रवन्ध कराऊँगा।

'कैसे गुरुदेव ?' भीम ने पूछा।

'श्रातुर न हो भीम !' श्राचार्य ने मुस्करा कर कहा, 'वह सब तेरे सम्मुख श्रा जायेगा।' फिर मुझ कर श्राचार्य ने ऋषि से कहा : नहीं, यह धनुर्विद्या नहीं सीखा। उन्होंने हँस कर ऋषि का विस्मय दूर किया : यह तो मल्ल है मल्ल । गदा युद्ध खूब करता है।

भीम ने ग्रपनी भुजायें फुला कर प्रणाम किया।

'ग्रावुष्मान् ! ग्रायुष्मान् !' ऋषि ने वहा ग्रीर उसका ठोस शरीर देखते रहे।

'श्रव तुम लोग जाग्रो!' श्राचार्य ने कहा। वे सब बाहर चले। चनते-चलते फिर बात चली। श्रज्जीन ने कहा: कृष्ण है तो हमारा समवयस्क। सुयोधन ने उपेक्षा से कहा: हमते तो छोटा है। भीम बोल उठा: छोटा है तो क्या ? बुद्धि में तो बड़ा है।

मुयोधन को तुरा लगा। उसने कहाः तूने उसे देखा है भीम! तू चाहुकार है। बिना जानेबूके प्रशंना करना मृखंता नहीं तो क्या है ?

नीम में इतना सुनने का धैर्य कहाँ था ? युधिष्ठिर ने देखा, दोनों ज्भ गये थे । युधिष्ठिर और सुशासन ने कठिनता से दोनों को अलग विया।

'भीए !' पुधिष्ठिर ने डाँटा, 'त् श्रत्यन्त ढीट हो गया है ।'

भीम ने हाथ उठा कर कहा: उसने मुक्तसे तर्क में हार कर ग्रप-शब्द कहे थे। भीम की बात सुनकर सब हँस पड़े। स्वयं भीम भी ग्रपनी बात की निर्वलता को समक्त कह हँस दिया। तर्क की दुहाई भीम के मुख चे सुनकर सब हँस दिये। भीम कुछ लिंबत हो गया।

सुरोधन ने कहा : भैया ! मैं इसके उपद्रव बहुत दिन से सह रहा हूँ।

युधिष्ठिर ने कहा: त् श्राकेला सह रहा है कि हम सब हः रहे हैं ?

सब फिर हँस दिये । युधिष्ठिर ने अपने बङ्ग्यन का लाभ उठाः भीम से कहा : अब फिर ऐसे न करना ।

'नहीं करूँगा,' भीम ने कान पकड़ कर कहा।

'युधिष्ठिर !' स्त्राचार्य ने पुकारा ।

'त्राया गुरुदेव!' कहकर युधिष्ठिर भीतर चला गया। उसके जां ही सुशासन ने कहाः भैया तो सदा ही भीम का पद्मपात लेते हैं एक माता के पुत्र हैं न ? हम लोग तो पराये हैं।

त्र्यु न ने कहा : यह तो वह नहीं सोचता सुशासन !

'यह नहीं सोचता ?' सुयोधन ने कहा, 'सोचता तो वह कुछ भ नहीं, उसके बुद्धि ही कहाँ है ?'

'देख श्रर्जुन, मेरी भुजा में पीड़ा हो रही है,' भीम ने कहा, 'कि यह धूर्च मुक्ते गाली देने लगा।'

धूर्त कह रहा है ?' सुशासन ने कहा, 'श्रपने बड़े से ?'

जिस समय युधिष्ठिर लौट कर आया उसने देखा धूलि में भी श्रीर सुयोधन एक दूसरे को धर-पटक रहे हैं। अर्जुन, नकुल सहरे भीम को बढ़ावा दे रहे हैं श्रीर उधर बढ़ावा देने वाले सौ लड़के श्रीर अरा थी।

युधिष्ठिर ने देखा श्रीर वह दोनों के बीच में कूद पड़ा। दोनों वे। के से टकराये श्रीर युधिष्ठिर भटके में नीचे गिरा। किंतु युद्ध बंद हो गया

## २४

श्राचार्य गम्भीर बैठे थे। श्रज्जन कुछ देर एकटक देखता रहा फिर वह श्रागे बढ़ श्राया। उसके मन में उत्सुकता थी। कुछ देर ते उसका साहस ही नहीं हुश्रा। फिर उसने धीरे से कहा: देव! 'ग्रोह!' श्राचार्य चौंक उठे। सारी कजा सचेत हो गई।

त्रज्ञन ने कहा : देव ! त्राज त्रापका स्वास्थ्य तो ठीक है ?

'ठीक है वत्स ! ग्रपना काम करो ।'

परन्तु ग्रजु न वहीं खड़ा रहा।

'क्या है ?' द्रोग ने पूछा।

'देव! मेरा मन न्याकुल है। स्राज स्राप कुछ सोच रहे हैं।'

द्रोग सोचते रहे। फिर कहाः वैठ जास्रो। कहता हूँ।

ग्रजुंन जाकर वैठ गया।

द्रोगाचार्य ने कहा : पागडव स्त्रीर कौरव कुमारों !

सबके कान खड़े हो गये। सबने आँखें उठाकर गुरु के मुख की श्रोर देखा। द्रोण बड़े गम्भीर दीख रहे थे। आज उनके कंधों पर सफेद उत्तरीय और भी भन्य दिखाई दे रहा था! रजक ने उसके किनारे पर चुन्नत डाल दी थी। उनके केश कंधों पर पड़े थे। एकाएक द्रोण का मुख किसी कठोरता से भर गया। उन्होंने कहा: यहाँ कीन हैं?

'देव! हम, केवल हम ही हैं ?'

'कोई बाहर का यादव इत्यादि तो नहीं है ?'

'नहीं देव!' सुयोधन ने कहा।

'केवल राजकुल के ही कुमार हैं न ?'

'हाँ देव,' युधिष्टिर ने उत्तर दिया।

'तो कहता हूँ । सुनो ।' द्रोण कुछ कुक गये और उनकी आँखें ऐसी फैल गई जैसे सबको एक साथ देख लेना चाहती थीं । फिर कहा : मेरे मन में एक इच्छा है । तुम प्रतिज्ञा करो कि जब तुम्हारी अस्त्रशिचा पूर्ण हो जाये, तब तुम उसे पूरा करोगे ।

होए का गंभीर स्वर गूँज कर थम गया। जिज्ञासा कुमारों के हृदय

में मत्त बृषभ की भाँति सींग मारने लगीं। तक्या हृदय बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। परन्तु किसी में भी गुरु से उस मन की बात को पूछने का साहस नहीं हुआ।

द्रोणाचार्य ने फिर कहा : तुमने सुना ? 'हाँ, देव !' सबने उत्तर दिया ।

'उत्तर नहीं दिया ?'

उस समय कुरु वंश के बालकों के सिर भुकते लगे । समल कुमार सोचने लगे—गुरु क्या चाहते हैं ? कच्चा में गहरा गांभीर्य छा गया। सब पर निस्तब्धता साँव रोक कर छा गई। सबके कंचे ऐते भुक गये जैसे किसी ने उन पर बोक्ता रख दिया था।

द्रोण ने देखा। उनकी आँखें कुछ तीक्ण हो गईं और पलक अधिमंचे हो गये। उस समय हठात् अर्जुन ने उठ कर कहा: देव! छोटे मुँह बड़ी बात नहीं करता। पर में प्राण रहते आपके मन की साध को पूरा करने का वचन देता हूँ। और मुक्ते विश्वास है कि में पूरा कर सकूँगा; इसिलिये कि अस्त्र विद्या सिखा देंगे तो में इतना योग्य हो जाऊँगा कि कोई मुक्ते विश्वन में भी नहीं हरा सकेगा।

सबने त्राश्चर्य से देखा। गुरु द्रोणाचार्य त्रात्यन विचितित ने

श्रञ्ज न निकट श्रा गया। गुरु ने स्नेह से उसे श्रपने श्रंक में भर ं। श्रीर वार-वार गीली श्रॉलों से देखते, उसके मस्तक को स्पने ।। उन्होंने कहा: पुत्र ! तू मेरे इन शिष्यों में सबसे श्रिषक कोग्य है।

वे श्रिधिक नहीं कह सके। शिष्यों ने देखा। गुरु की श्रॉखें रनेह के विह्नल हो गईं। उस समय द्रोणाचार्य को लगा कि उनकी इच्छा क् सचमुच पूर्ण हो गई थी। उन्हें जल्दी थी कि वे जाकर कृषी से कहें कि को प्रतिज्ञा कभी तुम्हारे पुत्र ने की है। श्रवं न के माथे पर श्राँस की एक बूँद गिरी । श्रवं न ने द्रोणा-चार्य के पाँच पकड़ कर कहा : गुरुदेच ! श्राप रो रहे हैं । जिनका नाम दिशाश्रों में गूँ जता है, जिनके धनुष की ज्या से रगड़े हुए कठोर हाथों को देखकर शत्रु काँपते हैं, वे श्राप रो रहे हैं । गुरुदेव ! कीन नहीं जानता कि श्राज कुरुभूमि का नाम सुनकर दूर-दूर तक लोग थर्रा उठते हैं। पहले लोग केवल महारथीं भीष्म का नाम लेते थे, किंतु श्रव जब पहारथी द्रोण का नाम श्राता है तव...

श्रर्जुन गद्गद् हो गया। उसने गुरु के प्रशस्त वक्षस्थल पर दोनों इस्ण हाथ रख दिये श्रीर सून गया। द्रोणाचार्य ने स्नेह से उसके विर पर हाथ फेरा। कहा: पुत्र ! त् सुके इन सबसे श्रिधिक प्रिय है।

श्रर्जुन ने मुक कर गुरु के चरणों की धूलि माथे पर लगा ली। ह्याधन बैठा बैठा जल रहा था। उसने सोचा । प्रतिशा जब पूरी होगी, तब तो होगी हो, पर इस चतुर ने तो श्रभी से रंग जमा दिया। ऐसा क्या सीख गया है यह जो इतनी बद्ध बद कर बातें कर रहा है ?

सायंकाल के घुँघलके में द्रोणाचार्थ ने कृपी से घर पर कहा : श्रार्थे ! तुनने सुना !

'क्या श्रायं ?' कृषी ने पूछा ।
'श्राज मैंने एक सहायक पा लिया है ।'
'कीन है, सुनूँ तो,' कृशी चौंकी ।
'श्रजुंन !' गर्व से गुरु ने कहा ।
'श्रजुंन !' वे श्रौर चौंकीं, 'कैसा सहायक ?'
'हुपद के विरुद्ध ।'
कृषी हँस दी ।
'नहीं श्रायें ! टोक कहता हूँ !'
'इतना विश्वास है श्रापकों ?'
'मैंने भी संपार देखा है श्रायें ।'

'श्रापने कहा था ?'

'नहीं । केवल कहा था मेरे मन में एक इच्छा है, कौन पूर करेगा ?'

'तो श्रजु न ने कहा—'मैं,' उनके स्वर में व्यंग्य था।'

'फिर श्रापने मान लिया ?'

द्रोण ने उत्तर नहीं दिया, चौंक कर देखा।

कृपी ने मुस्करा कर कहा : बालक है वह श्रभी।

'एक वही बालक तो वहाँ नहीं था।'

'तो क्या हुआ ?'

'तुम्हारा पुत्र भी तो था।'

'ग्रश्वत्थामा ?'

'हाँ, देवी ! वह क्यों नहीं बोला !'

कृती ने कहा : वह कहेगा क्यों ? तुम्हारा काम तो उसका अपन काम है।

द्रोग ने देखा। माँ पच ले रही है। कहा: ठीक है आयें ! प मुक्ते अर्जुन सबसे होनहार लगता है।

'पुत्र से भी अधिक !'

ं 'हाँ, देवी!'

ंकृरी चौंकी: ऐसा क्या है उसमें ?

'गुरुभक्ति,' द्रोण मुस्कराये।

'पुत्र में नहीं है ?'

'वह बात नहीं हैं,' द्रौण ने कहा।

'तो वह हमारे ऋश्वत्थामा से बढ़ जायगा ?'

'क्यों नहीं ?'

कृती बीखला गई। कहा: स्राप क्या कह रहे हैं ?

द्रोण ने कहा: देवी ! गुरु अपने सच्चे नक्त को जो दे सकता है, वह किसी को नहीं दे सकता । चाहे पुत्र ही क्यों न हो ।

'तो हो गया काम,' कृषी ने कहा ।
'क्या हो गया ?' द्रोण ने श्रातुरता से पूछा ।
'श्रापका माथा फिर गया ।' कृषी ने रूठ कर कहा ।
द्रोण को लगा ने कुछ श्रनुचित कह गये हैं । पूछा : क्यों ?
'श्रपना पुत्र जो हमें होगा, वह दूमरे का हो सकेगा ?'
'नहीं श्रार्ये ।'

'फिर १'

'परन्तु देवी ! विद्या देते समय गुरु को योग्य पात्र देखना चाहिये। ग्रपना पराया पुत्र नहीं।'

कृपी ने ऊपर हाथ रख कर कहा : ब्रह्मा ! यह क्या हुन्या ! पिता का हृदय दिया है इन्हें । ऋपने पुत्र के बारे में क्या सोच रहे हैं । फिर पुड़ कर कहा : तो ऋश्वत्थामा का जीवन क्यों नष्ट कर रहे हैं । पुरो-हित ही बना दें, ऋर्ष्वयु ही बना दें । ब्राह्मण तो है ही ।

द्रोग को चोट लगी। कहा: देवी! वह महारथी बनेगा।

'हाँ,' कृपी की आँखों में आँस् आ। गये। वह द्रोशा के चरण पकड़ कर रोने लगी, 'अपने पुत्र के लिए तो ससार में सब कुछ किया जाता है। एक तुम पिता हो। इतने दिन दिस्ता में रहे तो कुछ मुख न दे उके उसे। अब सामर्थ्य आई है, तो यो उसे रिक्त कर दिया।'

'नहीं त्रार्थे,' द्रोण ने कहा, 'यह बात नहीं है। तुम ठीक नहीं उमफी।'

कृपी ने पूछा : क्यों ?

द्राण ने कहा: सीखेगा। मैं तो उसे ही सब सिखाऊँगा। परन्तु नेरा संसार का अनुभव कहता है, वह अर्जुन से नहीं बढ़ सकेगा। तुम हिती हो में अर्जुन को न सिखाऊँ। 'देव, यह मैंने कत्र कहा !' कृपी ने काटा।

'तब तो कोई चिंता नहीं,' द्रोण ने कहा ग्रीर कृषी को (उठा का ग्रासन पर ग्रयने पास बिठा लिया। कृषी की ग्राँखों से ग्राँस डवडव कर उसके गालों पर वह त्राये। द्रोण ने उन्हें उत्तरीय से पोछ दिया।

## २५

पाठशाला के सभी विद्यार्थी गुरु द्रोण की हिन्ट के नीचे रहते।
गुरु द्रोण की हिन्ट रुद्ध की भी थी। वे प्रत्येक के ऊपर ग्रपना व्यक्ति।
गत नियन्त्रण रखते थे। विकास की पहली ग्रवस्था में गुरु ग्रपने शिप को भटकने नहीं देता यदि वह चतुर होता है।

स्तपुत्र कर्ण तेजस्वी था। गुरु द्रोण की हिन्ट से यह छिना नहीं रह सका। वे समक्त गये कि यद्यपि सामाजिक परिस्थित उनके प्रतिकृत है, पर वह बाँघ को तोड़ कर धारा के विपरीत भी तैर जाने में समर्थ है

श्रार्जुन ने कहा: गुरुदेव! श्राच कितने दिन श्रीर लगेंगे।

कर्ण सुन गया। जब अर्जुन गुरु के पास से लोट रहा था, उने देख कर उस समय स्तपुत्र हँसा। अर्जुन को लगा वह उसी पर हंम रहा था।

कहा: सूतपुत्र, क्यों हँसता है ?

कर्ण त्राकर्ण लाल हो गया। उसके मन में कोध भर गया। उसने इधर-उधर देखा। वहाँ सुयोधन तो साथ ही था। उसने कहाः त्रपुर्व तुम्हें त्रादर से बात करना नहीं त्राता।

श्रजु न ने देखा। दो थे। फिर भी नहीं डरा। कहा: योग्यपाश देखकर बात करने की शिचा मुक्ते गुरुदेव ने दे रखी है।

उस दिन भीम के कारण बात रुक गई। वह आगे वद आगा। वह अपने ध्यान में था। उसने कहा: अर्जुन! तुके चुरचुप द्वर-उवर धूमने से ही अवकाश नहीं मिलता। माता बुला रही हैं। त्रज्ञ न चला गया। भीम ने सोचा श्रत्र बातें करेंगे। मुँह फेरा तो देवा कर्ण श्रीर सुयोधन चले गये थे। भीम भी चला गया। जब सुयो- धन श्रीर कर्ण श्रिलंद में पहुँचे तो बातें करने लगे। उधर से धीर पग हरती, सिर पर जल के कलश धरे हुए मुस्कराती हुई वृपका श्राई। उस उमय उसका वच्हरथल एक वस्त्र से दँका था श्रीर हाथ ऊपर हो जाने के कारण कुछ श्रीर उठ गया था। तरुण जब यौवन प्राप्त करता है तो अल्हड़ तो होता ही है। फिर यदि वह राजा का पुत्र हो। दुलारा, दिगड़ा हुश्रा।

मुयोधन ने कर्ण से कहा : मित्र ! कत्तश कितने सुन्दर हैं ।

दूपका ने सुन लिया | कनखियों से देखा | सुयोधन चुप हो गया |
देशी समय अश्वत्थामा आ गया | वह कुछ नहीं सुन सका था | हूपका
चली गई ।

क्र्या हँसा।

ग्रश्वत्यामा ने कहा : क्या हुन्ना ?

'राजकुमार कहते थे,' कर्ण ने कहा, 'तुम्हारी दासी बहुत सुन्दर है।'
'वह दासी नहीं है,' अश्वत्थामा ने कहा, 'पिता ने उसे स्वतन्त्र
कर दिया है। पालिता है।'

सुयोधन के पाँवो के नीचे से धरती खिसक गई। श्राचार्य द्रोग तक बात पहुँची।

'क्सिने कहा था ?' पूछा।

'देव, सुयोधन ने।' वृपका सुप हो गई। वह परिणाम जानना चारती थी। श्राचार्य कुछ देर सोचते रहे। फिर कहा: उसे बुला करला।

'श्राचार्य ने बुलाया है,' वृपका ने जाकर श्रालद में सुयोधन से कहा।

'क्यों ?' वह घवरा गया।

'मैं नहीं जानती।'
'मैंने तुभासे क्या कहा था !'
'मैं क्या जानें !'

त्राश्वत्थामा ने कहा: तुमासे कुछ कहा था कुमार ने ?

जो बात वृपका द्रोणाचाय के सामने कह गई थो, समवयरहों के सामने लज्जा के कारण नहीं कह सकी । बोली: कुछ नहीं कहा तो था।

'तो चामा कर देन ?' अश्वत्थामा ने कहा, 'वे तुमे दासी समभ रहे थे।'

वृषका इस बात से संतुष्ट हो गई है। यही जाकर उसने द्रोण से कह दी। द्रोण टाल गये। बात समाप्त हो गई।

कुछ दिन बाद की बात है।

त्राचार्य द्रोण बैठे कोई हस्तलिखित भूर्जपत्र देख रहे थे। इधर महर्षि द्वैपायन व्यास ने वेद के मंत्रों का विभाजन कर दिया था। वे तिल्लीन थे। ब्राह्मणों में इस पर काफी बात चल रही थी।

सुयोधन गदा संगाले श्रा रहा था। वह मत्त गति से चलता हुग्रा त्राकर चम्या के नीले गंध में खड़ा हो गया। दूर से उसे कंधे पर गदा रखे भीम ग्राता दिखाई दिया।

सुयोधन के मन में श्राया लड़ लिया जाये। जब भीम कुछ पान , गया उसने पुकारा: भीम!

भीम ने कहा : क्या है सुयोधन ?

'ब्राब्रो ! बहुत दिन हो गये ।'

'प्रस्तुत हूँ।'

दो-दो हाथ हो गये। दोनों ने खूच पैंतरे बदले। जब यक कर पसीन-पसीने हो गये तो दोनों हट गये। कोई भी एक दूसरे को पराजित नहीं कर सका। त्राचार्यपत्नी दूर से देख रही थीं। बोली: साधु, सुयोधन! माधु, भीम!

दोनों ने चरणों पर सिर भुकाया।

भूर्जवत्र देखते-देखते काफी समय हो गया। कृपी ने त्र्याकर ध्यान तोड़ दिया। सिर उठाकर आर्थ द्रोण ने कहा: अरे। बहुत समय हो गया ?

'नही, मध्याह्न चीता है।'

'में तब से बैठा हूँ।'

कृपी प्रसन्न हुई। वह प्रसन्नता जो योग्य पित पाकर स्त्री को होती है। उस समय चृपका ने श्राकर कहा: देव! विदुर श्रेष्ठ उपस्थित हैं। 'ले श्रान!' श्राचार्य ने कहा।

'जाती हूँ।' वह चली गई। स्राचार्य द्रोण भूजंपत्रों को सहेज-सहेज कर समेटने लगे।

विदुर श्रेष्ठ ने प्रवेश किया।

'स्वागत मंत्रिश्रेप्ट,' द्रोण ने 'कहा स्त्रीर बैठने को स्नासन की स्रोर इंगित किया। विदुर बैठ गया। इधर-उधर की बातें चल पड़ीं। विदुर ने बताया कि स्नापस में कुमारों में फूट पड़ गई है।

श्रार्थ द्रोण ने कहाः पाठशाला में भी ऐसा ही लगता है। 'क्यों श्राचार्य १'

'परन्तु यहाँ तो सब दबा हुआ है।'

'ग्राचार्य, यह क्यों है ?'

'ग्रधिकार की तप्णा।'

विदुर हँसे।

'नहीं मंत्रिश्रेष्ट ! हॅसने की बात नहीं है । छोटा-सा बीज होता है न ! उसे जब ग्राकाश छूने की तृष्णा होती है, तब पृथ्वी के गर्भ को फोड़ कर उठता है, पर इससे पहले ग्रापने को दो ट्रक कर देता है।' विदुर ने सुना ग्रीर सिर हिलाया। ग्राचार्य की वात में सार था। कहा: ग्राचार्य ! पर इसी ग्रायु में !

'अधिकार तो बालक आँख खोलते ही माँगता है।'

त्रश्वत्थामा ने त्राकर कहा: त्रार्थ, महामंत्री वाल्हीक त्राये हैं। 'वाल्हीक!' त्राचार्य ने कहा, 'ते त्रात्रों पुत्र। शीव सादर ते श्रायों।'

ग्रश्वत्थामा गया ग्रीर ले श्राया।

वाल्हीक ने द्रोण का सिर सूँघा। परमदृद्ध के शिर का एक-एक वाल सफेद हो गया था। मुख पर फ़ुरियाँ पड़ गईं थीं। गोरा रंग था। वड़ी लंबी नाक थो। बड़े चौड़े कंधे थे। रेशम का उत्तरीय कंधो पर पड़ा था। शरीर पर कूर्णासक था। वत्तस्यल पर चौड़े पट जैमा स्वर्ण का वत्तय था। हाथों में स्वर्ण कंक ग थे। वृद्ध को देखकर लगता था पुराने युग का कोई भाग्नावशेप था।

वृद्ध ने कल्याण-कुराल पूछा । उनकी वाणी सरस थी । जब वे चले गये द्रोण ने कहा : तो मंत्रिश्रेष्ठ ! श्रव श्राप प्रासाद

की श्रीर जायेंगे ?

'हाँ त्राचार्यं! मुक्ते विलंब हो रहा है।' विदुर श्रष्ट चले गये। द्रोणाचार्य उठे।

विद्यार्थी मैदान में ग्रा गये। वे ग्रापने ग्रम्यास प्रारंभ कर रहे थे। के हाथ में परिघ, किसी के तोमर, किसी के पटिश । जिसकी

ी रुचि थी। श्रायुधों की विभिन्न प्रकार की ध्वनि गूँज रही थी। द्रोणाचार्य ने देखा कुमार व्यस्त थे। इस समय उन्हें श्रीर कोई

्रं द्विधि नहीं रही है। वे प्रसन्न हुए। ऐसा ही होना चाहिये। जो जीवन के प्रारंभ में सीखता नहीं, उसका सीखना दुर्लभ है। तभी श्रर्जुन ने कहा: देव!

'कौन १ श्रजु न ! तुम नहीं श्रम्यास कर रहे ?'

सुयोधन ने कहा : नहीं, नगर में जाना होगा।

वृपका ने सुन लिया। सुस्कराई। सुयाधन समभा उसका उपहात चुपका का पर्धंद आया है। वृषका सबको कमएडल देती आई।

'जात्रो भिद्या ले आत्रां', उसने सुशोधन से कहा।

सयोधन चिढा ।

वृपका ने कहा: तम ही तो कहते थे कि नगर की श्रोर जायोगे ? भिखारो ?' भीम ने कहा। कहा किसी से देखा अचानक ही कर्ण की श्रीर। कर्ण समभा मुभा पर ब्यंग्य कस रहा है। कहने का कुछ मौका नहीं था। भीम के स्वर में विनोद ऋषिक था। वह चुनचान श्रापमान पी गया। .सुयोधन ने होंठ काटा। कर्ण के नथुने कोंध से फुल गये।

ज व वृषका चली गई, गुरु ने कहा : तुम सव नदी तीर पर जाशो श्रीर श्रयने-श्रपने कमरडलु भर कर लाश्रो श्रीर वृपका भोतरी द्वार पर बैठो है। उसके सामने जाकर उपस्थित करो। कौन लाया कीन नहीं लाया वहां बता देगी।

वे सब नदो तीर पर चले गये। द्राणाचार्य मुस्कराये। एक लम्बी सांस लो। यह आठों पहर का चक्कर! दिन में अपनी इच्छा को पूरा करने का कुछ अवसर ता प्राप्त होगा।

नदी के किनारे सब कुमार पहुँच गये।

उस समय त्राज्य ने देखा श्रश्वत्थामा के हाथ में एक बड़ा था। .त मा ने घड़ा जल में डुवा दिया। अन्य कुमारी के कमएडलु छोटे वाले थे। उनमें पानी घीरे-घीरे भरता था। पर किमी की इस पर बोई बात दिखाई नहीं दी । वे अपने हॅसते, बोलते और देर से लीटन

की ही इच्छा के थे। अर्जुन की और बात थी।

कलश ! उमने सोचा।

ब्राचार्य ने श्रश्वत्यामा को कलश क्यों दिया ! जब सबकी

'क्यों नहीं ? मेरे श्रितिरिक्त वहाँ है कौन जों इतना समफदार हो,' सिर उठा कर श्रश्वत्थामा ने कहा, 'श्रीर फिर पिता ने मुक्ते नुपचार बहुत सी बातें बताना प्रारंभ कर दिया है।'

'तू बात बहुत करता है।'

'तुम पूछ्जी हो तो कहता हूँ।'

कृपी ने डाँटा: मूर्ज, कुछ तुमे ज्ञात भी है कि त्राज् न कितना कुशल है ?

त्रर्जुन !! त्रश्वत्यामा को चोट हुई। त्रर्जुन !

'वह बहुत तीच्या दृष्टि है ?'

'है।'

श्रश्वत्यामा ने घीरे से कहा: तो मैं सुयोधन की मित्रता हूदूँगा श्रीर श्रज्ज न को मिटा दूँगा। फिर मेरे श्रितिरिक्त श्रीर कौन होगा? श्रीर फिर पिता। उन्हें क्या मैं श्रर्ज न को विद्या सिखाने दूँगा?

'उदत !' कृपी के नेत्र फैल गये। 'तू मूख है।'

'कीन में ?' अश्वत्थामा ने कहा, 'तुम क्या जानो । .तुम्हारा हृदय निवेल है माता !'

ृपी ने माया ठोक लिया। ग्रश्वत्थामा ने कहाः तुम नहीं समभोगी ग्रम्य! कठिन विषय है।

्र द्रोण के पास गई। कहा : जो पित ने कठिन नहीं कहा, सो को पुत्र समका रहा है। मेरी ही के ख से जन्मा, मैंने ही घुटनी नों पर चलना सिखाया, मैंने ही बोलना सिखाया, दुम्हारा कारी कहता है, अम्ब त् कुछ नहीं जानती।

द्रोए ने सुना श्रीर कुछ न कहा ।

दूसरे दिन कमण्डलु फिर बाँटे गये। वृपका ने सुयोधन को मुना कर ऋर्जुन से कहा: भ्रातर!

'क्या है भगिनी ?'

कर सके थे। नकुल कह रहा था: महासमुद्र में नौकाएँ एक-एक नई जातीं, वेड़ा का बेड़ा जाता है, आपस में पोत वॅघ जाते हैं.....

जब श्रजु न तीव्र गति से पहुँचे उस समय द्रोण वीरासन से बैटे थे श्रीर श्रश्वत्यामा भुक कर सुन रहा था।

श्रजु न ठिठक गया । उसके मुख पर मुस्कराहट फैल गई। 'गुप्त विद्या!' हठात् उसके मुख से निकला। 'पमभ गया?' श्राचार्य का स्वर सुनाई दिया। 'हाँ देव!' श्रश्वत्यामा ने कहा। 'फिर कर सकता है?' 'श्रवश्य।' 'गुरुदेव!' श्रजु न ने कहा। द्रोणाचार्य को जैसे विजली छू गई।

'मैं श्रा गया हूँ गुरुदेव !' श्रजुंन ने हाय फैला कर कहा, 'में श्रा गया हूँ, गुरुदेव !'

द्राण ने उसे छाती से लगा लिया। अश्वत्यामा ने देखा, पिता स्नेह से श्राकुल हो गये हैं।

'श्रा वत्स,' द्रोण ने कहा, 'मेरे सरल हृदय मित्र! तुमसे में छत्त कर सक्रा। करूँ गा तो त् क्यों छोड़ेगा मुक्ते ? धन्य हो तेरी जिशासा। न त् महान् धनुद्धर बनेगा।' श्रज्जिन ने चरण छुए।

श्रज्ञ न के श्रभ्यास की गति देख कर द्रोण ने चुपका से कहा:

त स्पकार विमलपिण्ड को तो बुला कर ला। चुपका चली गई।

तार को ले श्राई। विमलपिण्ड ने श्राकर प्रणाम किया। यह
निरसंदेह विमल था श्रीर पूरा विण्ड था गोलमटोल। बढ़ा पेट।

हाथों में बलय, सिर पर उप्णाश। श्रधोवस्त्र। पेट श्रीर बद्ध पर श्रमंत्र

बाल। उसे क्या दुल था! दोनों समय राजभोग खाता था। कहने को
यह था कि चल कर देखता हूँ।



पायेगा। दएडगौरी चकर में पड़ गई। वह विमलिंग्एड की असं रक्ता में थी। उसने कहा: दीप तो जला दो।

'श्ररे रहने भी दो,' शाकम्भर ने कह कर उसे श्रंक में भर लिया श्रज्ज न श्रंधकार में ही खाता रहा। एक भी बार उसका हाय डम मगाया नहीं। कौर लेकर हाथ सीचे मुँह में जाता। प्रकाश श्रीर श्रंप कार का कोई सवाल ही नहीं उठा। तो यह क्यों है ?

श्रभ्यास के कारण।

विजली का सा स्फुरण हुआ। स्रभ्यास के कारण। स्रजु<sup>6</sup>न जल्दी जल्दी लाने लगा। दण्डगौरी शाकस्भर से फूटने का यत्न कर रही थी।

जिस समय अर्जु न निकला उसके मुख पर मुस्कराहट थी। अगते दीप के प्रकाश में उसकी आकृति दिखी। दगडगीरी काँप गई। उसने कहा: मूर्ख ! कुमार देख गये हैं।

शाकम्भर ने कहा : क्यों ?

'देख हँसते जा रहे हैं।'

शाकम्भर को ज्वर सा आ गया।

रात गहरी हो गई थी। आकाश में अनेक नचत्र विखर रहे थे। परन्तु चारों ख्रोर के गहरे ख्रंधकार को भेदने की उनमें शक्ति नहीं थी। ख्रंधकार गीला हो रहा था।

द्रोण की नींद हटात् टूट गई।

ठन् ठन् !

ठन् ठन्!

वे चौंक उठे। यह क्या है ? उन्होंने अपने आप से पूछा। ठन् ठन् !

उत्तरीय सँभाला । पाटुका में पाँव नहीं डाले । नंगे ही पाँव वे नि:शब्द होकर उठ कर बाहर गये ।

फिर ग्रावान ग्राई—टन् टन् !

हैसे हैं से वे बढ़ते गये, स्वर पास ख्राता जा रहा था। ख्रीर भी कटोर होता जाता था।

उन्हें लगा श्राकाश धरती पर उतर रहा था। उस समय उनकी श्रांखें फट गईं।

ठन् ठन्!

वे निकट पहुँच गये। देखा श्रर्जुन श्रंघकार में लच्य भेद का श्रम्यान कर रहा था।

'श्रज्जिन', उन्होंने पुकारा, 'श्रज्जिन !' उनका स्वर रुँघ गया। धनुप की ल्या ने किर टंकार की। ध्वनि उठी—उन् ठन् ? श्रौर श्राचार्थ ने विह्नल होकर पुकारा : घन्य है वत्स, तू धन्य है।

त् निरसंदेह सफल है।

श्रज्ञं न चरणों पर श्रा गिरा। 'गुरुदेव !'

'पुत्र! मेरे पुत्र ?' कह कर उन्हें ने उसे उटा कर वक्त से लगा लिया और लम्बी साँस लेने लगे। अर्जुन ने विभोर होकर देखा।

द्रोण के नेत्र भींग गये। द्यर्जन के माथे पर वह स्नेह के ग्रश्रु की वृँद गिरी। वह मुस्करा दिया।

## २६

इस समय तक पाठशाला के विद्यार्थियों को हाथी, घोड़े, रथ और ट्रिंदी पर का युद्ध, गदायुद्ध, तलवार चलाना, तोमर-प्रास, शक्ति आदि शक्त चलाना ही नहीं द्रोणाचार्य संकीर्ण युद्ध भी सिखा चुके थे। किंतु पिंद वे एक और अश्वत्थामा को एकांत में मन लगा कर बहुत-सी बातें दत्ताते थे, तो उससे भी अधिक मन लगा कर वे आर्जुन को शिच्चा दिया करते थे। उनका विचार उसे संवार में सर्वश्रेष्ठ धनुद्धेर बना देने का तो गया था।

कृपी ने द्रोण की प्रतिज्ञा सुन ली थी। वे कुद हुई।
'तो पुत्र का कल्याण तो हो गया ?'
'पात्र छोटा हो तो उसमें कितना जल समा सकेगा ?'
'पात्र तो छोटा नहीं। उसका मुख छोटा है। देर से प्रहण करता है।'
'तुम नहीं जानती देवी।' कृपी रूठ गई।
परन्तु जब अर्जु न को देखा ममता पिघल उठी। अर्जु न ने पाँव हुए।
'श्रव क्या सीख गये वत्स,' आचार्यपत्नी ने पूछा।

'स्रार्थे ! जब तक गुरुदेव नहीं कह देते कि कुछ सीख गया हूँ, तब तक तो कुछ नहीं सीखा ।' उसकी बात में भी विनम्रता थी, कृषी उसे सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुईं। स्नेह से कहा : धीरे-धीरे सब स्ना जायेगा।

श्रज्ञ न बैठ गया। बोला: श्रम्म ! जितना सीखता हूँ उतना ही लगता है श्रभी बहुत बाकी है। पहले जब कुछ जाना था, तब लगा या सब कुछ बहुत थोड़ा है। सहज ही श्रा जायेगा।

'ग्रब ?'

'श्रव बात श्रीर ही सी लगती है।' 'कैसे ?'

'श्रव लगता है जितना सीखा है उससे कई गुना वाकी है।'

कृपी मुस्कराई । कहा : तू जानेगा कैसे वत्स ? पेट भरता जाता है ूख कम होती जाती है । पर ज्ञान की भूख इससे उलटी है । नहीं लाया ं . खाने की इच्छा भी नहीं होती । पर एक बार खाया तो भूख बढ़ती । चली जाती है । ब्रह्मा तेरा मंगल करें । शीब ही सब सीख जा । नंश सी बहु ब्राये ।

श्रज्ञीन ने लाज में सिर नीचा कर लिया । धनुर्धेद में बहू पर कोडे श्रम्याय ही नहीं था । वयस्क स्त्री नये लड़कों का विवाह देखने की बड़ी इच्छुक होती हैं । वह मातृ-ममता की परंपरा जो ठहरी । फिर कितनी विनय है इसमें । वृपका ने दूध का पात्र भर कर सामने रखा । चली गई । 'पियो वत्स ! श्रभी नये दासों को वेच कर गीएँ ली हैं।' 'दास तो बड़ा दुख देते हैं श्रव । बड़ा सिर उठा दिया है।'

'पुत्र, कुछ न पूछ । अब तो कहते हैं—सो रहा था। श्रीर दासी! जनकी तुमे मालूम है ? अपने बच्चों को बेचे जाते देख कर भगड़ा क्रती है। पहले की सी मर्यादा कहाँ रही। न जाने क्या होने वाला है ?'

कृपी का स्वर भर्ग गया। अर्जु न दूघ पीकर चला गया। आचार्य-स्वी स्नान करने चली गई।

जब सब भोजन आदि करके कुछ विश्राम कर चुके, कुमार आकर होणाचार्थ के चर्चारों पर बैठ गये।

मध्याह का समय था। ऋश्वत्य वृत्त की छाया में बैठी गायें रोम-न्यन कर रही थीं।। हल्की-हल्की धूर निकल रही थी। शीतकाल था। टंडी हवा चल रही थी। सूर्य का ताप घट गया था।

हपका ने त्राकर कहा: त्रार्थ ! एक नया विद्यार्थी त्राया है। द्रोणाचार्य ने सोचा शायद त्रीर कोई त्रा गया है। विना सिर उठाये ही कहा: कीन है ?

ष्टपका मुस्कराई। कहा: कोई आर्थ नहीं है। 'आर्थ नहीं है ?' मुयोधन ने कहा। 'नहीं कुमार!' वृपका ने उत्तर दिया। 'वृजाकर ला,' द्रोण ने आज्ञा दी।

ष्ट्रपत बाहर जाकर उस नये विद्यार्थी को अपने साथ ते आई। वह धार मंथर गति से आया और सबने देखा उसका मुख शांत और गंभीर था। वृपका एक ओर खड़ी हो गई। उस समय सबने देखा कि आगंतुक बढ़ा। वह एक तरुण था। उसने भुककर प्रणाम किया।

उसके िर पर पंख वँघे थे। कटि पर मृग चर्म लटक रहा था। धर्भे कंघे के नीचे से वचस्थल को ब्याध्र चर्म ने ढँक रखा था। उसके कृपी ने द्रोण की प्रतिशा सुन ली थी। वे कुद्ध हुईं।
'तो पुत्र का कल्याण तो हो गया ?'
'पात्र छोटा हो तो उसमें कितना जल समा सकेगा ?'
'पात्र तो छोटा नहीं। उसका मुख छोटा है। देर से प्रहण करता है।'
'तुम नहीं जानती देवी।' कृपी रूठ गई।
परन्तु जब श्रजुंन को देखा ममता पित्रल उठी। श्रजुंन ने पाँव छुए।
'श्रव क्या सीख गये वत्स,' श्राचार्यपत्नी ने पूछा।

'श्रार्थे ! जब तक गुरुदेव नहीं कह देते कि कुछ सीख गया हूँ, तब तक तो कुछ नहीं सीखा।' उसकी बात में भी विनम्रता यी, कृपी उसे सुनकर मन ही मन प्रसन्न हुईं। स्नेह से कहा : धीरे-धीरे सब ब्रा जायेगा।

श्रज्ञ न बैठ गया। त्रोलाः श्रम्य ! जितना सीखता हूँ उतना ही लगता है श्रभी बहुत बाकी है। पहले जब कुछ जाना था, तब लगा था सब कुछ बहुत थोड़ा है। सहज ही श्रा जायेगा।

'ग्रव ?'

'अब बात और ही सी लगती है।' 'कैसे ?'

'श्रव लगता है जितना सीखा है उससे कई गुना वाकी है।'

कृपी मुस्कराई। कहा: तू जानेगा कैसे वत्स ? पेट भरता जाता है पूख कम होती जाती है। पर ज्ञान की भूख इससे उलटी है। नहीं खाया खाने की इच्छा भी नहीं होती। पर एक बार खाया तो भूख बढ़ती ही चली जाती है। ब्रह्मा तेरा मंगल करें। शीब्र ही सब सीख जा। चंदा श्री बहू आये।

त्रुष्पाय ही नहीं था। वयस्क स्त्री नये लड़कों का विवाह देखने की वड़ी इच्छुक होती हैं। वह मातृ-ममता की परंपरा जो ठहरी। फिर कितनी विनय है इसमें।

पाँवों में तिनयों से बँधे जूते थे। वह श्याम वर्ण था। वार्ये हाय में चाँदी का कड़ा था। गले में कीड़ियों की माला पड़ी थी। उसकी नाक कुछ चपटी ग्रीर होंठ मोटे थे। शरीर ग्रत्यन्त सुगठित या ग्रीर उसे देखकर ही लगता था कि वह ग्रत्यन्त फुर्तीला था।

द्रोण ने कहा: वत्स! तुम कौन हो ?

उनके नेत्र उसे एकटक देख रहे थे। ग्रागंतुक ने इधर-उधर नहीं देखा। उसकी सारी तन्मयता द्रोग पर ही थी।

'मैं निपादराज हिरएयधनु का पुत्र एकलव्य हूँ,' .उसने कहा, 'दिशाओं में फैलती हुई कीर्त्ति के धवल प्रकाश में पथ दूँ दता हुआ महारथी द्रोणाचार्य से समीप उनके दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने आया हूँ । बहुत दिनों से एक ही साध थी, आपके चरणों पर चैठकर कुछ सीख सकूँ। देव! सुक्ते घनुप प्रिय है, वाण प्रिय हैं, किंतु अभ्यास भी करके यह अनुभव किया है कि योग्य गुरु के विना, संसार में कहीं भी सचा आलोक नहीं है। गुरुदेव! में आपकी शरण में आया हूँ । सुक्ते दीना दें। अपना शिष्य स्वीकार करें।'

उसकी बात एकदम समात हो गई।

सब चौंक उठे। यह क्या कह रहा है ? क्या त्राचार्य इसे स्वीकार लेंगे ? सबने मुझ कर देखा। त्राचार्य द्रोण कुछ गंभीरता से सोच े हे थे।

्रोण ने कहा: तुमने यह विचार किस आधार पर बना लिया कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा ?

द्रोण का मुख कुछ कठोर हो गया। जैसे वे कुछ सोच रहे थे। ग्रचानक ही उन्होंने ग्रजु न की ग्रोर देखा।

'ग्रार्थ,' एकलब्य ने कहा, 'श्रापके पास विद्या है ग्राचार्य । जिसके पास है उसी से संसार भिन्ना माँगता है गुरुदेव ! फिर मैंने यदि यह

किर वृषका से द्रोण ने कहा : द्याव देखकर वताया कर । वृषका चुप रही ।

श्रजु<sup>र</sup>न ने कहा: देव! होनहार लगता है।

'तुम यह जान लेते हो १' द्रोगाचार्य ने पूछा।

श्रर्ज न ने बिर भुका लिया। कर्ण ने बिर उठाया श्रीर देखा द्रोण प्रशांत भावमग्न थे।

चंद्रमा निकल त्राया। तारे भी छिडके हुए ये, हल्का-सा प्रकाश या जो रज़निगंधा की छाया को ग्रौर बढ़ा ही रहा था।

रात्रि के गहरे श्रंचल में द्रोण ने कहा : कृपी !

कृपी शैया पर बैठी थी। द्रोण लेटे थे। अपनी शैया से द्रोण के समीप आकर कृपी बैठ गई। उसने केश खोल रखे थे। धीरे से बोली: देव!

द्रोण जैसे अपनी ही बात सोच रहे थे। कहाः सुना ? 'क्या देव !'

'मध्याह्नमें। स्राज ही तो।' द्रोण चुप रहे फिर कहा: वृषकाले स्राई थी। स्राज एक लड़का स्राया था।

'कौन था ?'

'एक निषाद था।'

'श्रच्छा,' क्वपी श्रपनी शैया पर लेट गई।

'मुक्तने विद्या सीखने आया था। मैंने मनाकर दिया।'

'ठीक ही तो किया।'

कृपी ऊँघने लगी। किंतु द्रोण सोचते रहे क्या यह ठीक हुग्रा ? चित्रिय सीख रहे हैं। निधाद नहीं सीख सकता। फिर मन ने कहा — ठीक ही तो है। निधाद जो है।

श्रनेक दिन व्यतीत हो गये। निषादराज हिरएयधनु के पुत्र एकलव्य

को वे सब भूल गये। फूलों की सुगंध ने मन को भुला दिया। श्रीर दैनिक कार्य। परिश्रम। प्रतिराधां। द्रोण को फिर भी याद बना रहा।

## २७

एक दिन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने सलाह की। 'क्यों भ्रातर बहुत दिन हो गये', सुशासन ने कहा। 'किसमें ?' सुयोधन ने पूछा । 'ग्राखेट नहीं किया।' 'ग्राखेट', सत्र पकार उठे, 'चलेंगे।' 'पर कहाँ ?' किछो ने उत्तर नहीं दिया । कहा : चलेंगे । पुधिष्ठिर ने कहा : अवश्य ! सुयाधन ने पुकार कर कर कहा : तो चलेंगे। 'क्रच ११ 'गुरुदेव से पूछ लें।' 'चलो त्राज्ञा प्राप्त करें,' युधिष्टिर ने हाथ उठा क₹ इंगित किया। मीड छागे बढी। 'क्षत्र नहीं, मैं पृद्धे तेता हूं,' सुयोधन ने कहा, 'भ्रातर! आप चलें।' वह युधिष्ठिर को लेकर चला गया। द्रोण के चरणों पर सिर भुका कर सुयोधन ने कहा : देव ! 'क्या है वत्स ।' 'एक प्रार्थना है।' 'क्या है, कहो न ?' 'ग्राखेट की इच्छा हुई है।' 'घ्राखेट !' च्याचार्य हॅसे, 'क्यों युधिष्ठिर !'

'देव ! इच्छा तो है। ग्राज्ञा मिले तो।' 'तो जाग्रो वत्स,' द्रोग ने कहा।

दृसरे दिन सब कुमार तैयार हो गये। द्रोणाचार्व के चरणों का स्पर्श किया।

'शुभ समय है, प्रयाण करो,' श्राचार्य ने कहा।

सबने प्रणाम किया। एक एक करके सब रथों में चढ़ गये। सुयोधन श्रीर युधिष्ठिर एक रथ पर खड़े हो गये। श्रर्जुन श्रीर भीम दूसरे पर। नकुल श्रीर सहदेव सुशासन के रथ पर थे। रेशमी बन्न पहने वे कुमार उद्धत्त थे। एक भी श्रपने को किसी से कम नहीं समकता था। इंगित हुशा। श्रनेक कुत्ते लेकर दास पहले चले गये थे। श्रव उसी पथ पर रथ भागने लगे।

श्रनुचर किपध्वज समस्त सामग्री लेकर दासी सुसामा की संग विठा कर एक रथ पर पहले ही चला गया था, भोजन इत्यादि का प्रवन्य करने के लिये।

श्रनुचर किपध्वज का वड़ा कुत्ता अत्रव रथों के साथ भागने लगा। वह किसी प्रकार भी घोड़ों से कन तेज नहीं दौड़ता था। शिकारी कुत्ता था। लंबा, पतला, पर अत्यन्त डरावना। उसके गले में किपध्वज ने

पट्टा बाँघ दिया था। किपध्वज उस पर बड़ा विश्वास रखता अश्रीर सदैव ऐसे समय साथ ले जाता था।

वन की सुरम्य भूमि देख कर आँखें तृत हो गईं। विशाल वृत्तों दूर-दूर तक व्यात छाया में कहीं-कहीं घास मखमली दिखाई दे रही शे। शीतकाल ने एक पीलापन दे दिया था। और कहीं-कही चरवाहें दूर पहाड़ियों पर बाँसुरी बजाते हुए दिखाई देते थे। दूर-दूर तक फैली हुई धरती, ग्रपने उतार-चढ़ाव लिये ग्रानेक रंगों का सृजन करती ग्रन्त में पहाड़ियों में श्रपना लय कर देती थी। कभी-कभी पत्ती उड़ते हुए दिखाई देते।

कुमार रथों से उतर गये श्रीर कुछ विश्राम करके श्रपने रथों पर तड़े होकर फिर इधर-उधर बँट गये श्रीर श्राखेट में श्राने श्रापको भूत गये। वन प्रान्तर विद्धुव्ध हो उठा। भागते रथों की घरघराहट श्रीर कुत्तों का भूँकना चारों श्रीर ग्राँजने लगा। धनुषों की ज्या की टँकार पशु श्रीर जंतुश्रों को उराने लगी।

इधर तो एकांत हो गया।

श्रनुचर किपध्वज दासी सुसामा से उपहास कर रहा था। वह कह रहा था: क्यों री, तू श्रभी तक माँ नहीं हुई ! उसने उसका हाथ खींचा।

पैतीस बरस की काली सुसामा ने इठला कर कहा: श्रभी मैं कुमारी हूँ। श्रीर हाथ छुड़ा लिया।

किपध्वज हँ सा । कहा: स्पकार लाघव तो तेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा था । श्रीर श्रवकी उसका वस्त्र खींचा ।

'वह दुष्ट है,' सुसामा ने भीं। कर कहा । वस्त्र दीला हो गया । किष्यज ने सरक कर कहा : तो तू कब तक ऐसी ही कुमारी बनी रहेगी ? कब्रुक महीलास का पुत्रक वेणीनाद कहता था कि सुसामा तो कोई कुलवधू है । वह हँसी-हँसी में फिर ब्रागे बदा ।

सुसामा की आँखें कुक गईं। दूसरा वाक्य भी किपध्यज ने ठीक ही बताया था। पर वस्त उसने हाथ से पकड़ लिया।

इसी समय कुत्ता भूँक उठा। उसकी भूँक में एक भय की भावना थी। जैसे भूँक नहीं रहा है, उसका मुँह बंद है, केवल स्वर घुट रहा है। किपध्वज ने सुसामा के गले में हाथ डाला। उसकी चोटी खुल गई। किपध्वज एकदम मोहित सा बढ़ा। कुत्ता फिर गुरगुराया।

सुसामा ने कहा : देखों न कुत्ता क्यों भूँकता है ? कविध्वज जब कुत्ता टूँढ़ने लगा, तब सुसामा ने उठ कर केश वाँचे। ग्रीर ग्रपने वस्त्रों को ठीक किया। उठ कर चली। कपिधन बड़ी वीरता से ग्रागे बढ़ा।

सुसामा ने कहा : किघर जा रहे हो ? श्रावाज इघर से श्रा रही है कि उघर से ?

उसी समय कुत्ता वहीं श्रा गया।

'लो यहीं ह्या गया तुम्हारा वेटा,' मुलामा ने छेड़ा।

कपिथ्वज ने विना मुद्दे कहाः वेचारी ! क्या ट्रॅंट कर वेटा चुना है।

'ग्ररे !' सुसामा पुकार उठी ।

'क्या हुन्ना १' किपध्वज ने मुझ कर देखा । सुसामा पीछे इटकर उससे चिपट गई । किपध्वज भय से चिल्लाया ।

श्रज्ञन उसी समय रथ ले लौटा था। श्रनेक राजकुमार श्रागये थे। इस कोलाइल की गूँज वहाँ भी पहुँची। भीम ने कान पर हाय टेक कर सुना। चिल्लाइट स्पष्ट थी।

त्र्यु न ने सुना । कहा : भीम ! क्या वात है ?

भीम ने उत्तर दिया: पता नहीं।

सुयोधन बोल उठा : कपिध्वज लगता है।

'कोई स्त्री भी है।'

'वही सुनामा होगी।'

े 'तो चिल्लाते क्यों हैं १'

सब कुमार एकत्र हो गये। उन्होंने जाकर देखा। कुता खड़ा था। उसके मुँह के चारों श्रोर वागा ऐसे विंघ गये थे कि कुत्ते के जरा भी चोट नहीं श्राई थी। पर मुँह बिल्कुल बंद हो गया था, जैसे किसी ने तीरों का मुछीका बाँघ दिया था। कुत्ते की यह हालत देख कर वे चौंक गये।

कपिध्वज थर-थर कांप रहा था।

'क्यों रे, यह किसने किया ?' श्रर्जुन ने पूछा ।
'देव ! यहाँ यत्त है,' किपध्वज ने सुसामा को श्रीर जोर से

पकड़ते हुए कहा।

ग्रजु न हँसा। 'चुप मूर्ख ! कुत्ता कहाँ गया था ?' उसने डाँट कर

'यत्त है ?' युधिष्ठिर ने पूछा । उनकी ऋाँखों में कुछ विस्मय था । 'नहीं, कुमार, वन में चैत्यों में यत्त रहा करते हैं । वे जब कुछ होते हैं तो ऐसे ही भय उत्पन्न करते हैं ।'

'मूर्ख है,' सुयोधन ने कहा।

'कोई धनुर्दर पास हो है,' नकुल कह उठा ।

युधिष्ठिर ने कहा : धन्य हो ! क्या कौशल है । ग्रद्भुत ! ग्रह न, क्र्ण, तुम सब उसके सामने कुछ भी नहीं हो । क्यों सुयोधन ! देखा ?

सुयोधन ने सिर हिलाया ।

श्रर्जुन चिदा। कहा: तो हूँ दृही तो लें उसे।

'पास ही होगा,' कर्ग ने राय दी।

मुयोधन ने कहा : चलों देखें भी।

वे सब हूँ दृते निकले । किषध्वज अब भी डर रहा था। एकांत देख कर उसने सुसामा का अप्रालिगन और गाढ़ा कर दिया।

'श्रव त् ही यक्त हुत्रा जा रहा है ?' सुसामा ने भटका दिया। कपिश्वज नीचे शिर गया। राजकुमार तव तक वृक्षों की श्रोट में हो गये थे। एक स्थान पर धूमते-धूमते हठात् वे ठिठक गये।

धनुप की ज्या टंकार उठी। देखा। टंकार पर टंकार सुनाई दें रही थी।

'यहीं है,' कर्ण ने कहा।

'वह देखों,' अर्जुन ने डँगली उठाई।

सामने एकलव्य धनुप-वार्ण लिये अभ्यास कर रहा था। वह एक

वाण छोड़ता। दूसरा इतनी शीव छोड़ता कि पहले के पुच्छ में दूसरा विध जाता ग्रीर उसने एक ताँता वाँघ कर पचास शर छोड़े कि जब पहला वाण सामने के वृत्त में ग्राटका, पचासों वाण, कुछ देर एक बहुत लंबे भाले की भाँति सीधे गड़ गये। जब दूसरी नोंक पर वे भार के कारण भुके तो उसने फिर तीर मारा ग्रीर ग्रावकी पंक्ति ने उसे साँध लिया। फिर उसने वाण मार कर उस सबको खएड-खएड कर दिया।

कर्ण को पसीना ग्रा गया। ग्रर्जुन ने माथा पीछा। सबने देखा ग्रीर ग्रवाक् रह गये।

वे उसे पहचान नहीं पाए क्यों कि एकलब्य बहुत ही गंदा हो रहा था। उस पर धूल जम रही थी। उसका रंग मटमैला हो गया या जैसे इस व्यक्ति को नहाने की भी चिता नहीं है, या अवकाश प्राप्त नहीं होता।

त्र्यर्जुन ने बढ़ कर कहा : तुम कौन हो १

एकलब्य ने मुड़ कर देखा। हठात् उसकी मुखमुद्रा पर एकदम प्रसन्नता का भाव छा गया। ऋजु न स्तब्ध खड़ा था।

एकलब्य ने बढ़ कर ब्रार्जुन को गत्ते से लगा लिया। ब्रार्जुन सकते की सी हालत में पड़ गया। फिर उसने उसे अपने से ब्रालग दिया। उसकी रुखाई से एकलब्य का मुख कुछ मलिन हुआ। पर

कहा : त्राजुँन ! इतना रोप क्यों ? तुम मेरे गुरु भाई हो ।

त्रजु<sup>६</sup>न पर पानी पड़ गया ।

गुरुभाई !

कर्ण ने कहा : कौन एकलव्य ?

त्रर्जुन के नेत्र फैल गये। वह ग्रव पहचान गया। यह इतना कैसे भीख गया ? क्या गुरुदेव ने इसे सिखाया है ?

'तुम एक निपाद हो', कर्ण ने कहा, 'यह असंभव है।'

'निपाद श्रीर श्रार्य का भाई ?' भीम ने कहा, 'यह कैसे हो सकता है ?'

नियाद कुमार केवल मुस्कराया । उसने ऐसा देखा जैसे कोई किसी गिरे हुए ब्रादमी को देख कर मुस्कराता है ।

'पर मेरे गुरु वे हैं।'

एकलब्य ने उँगली उठा कर कहा: देखते हो न ? वह हैं नेरे गुर !

वह हँस दिया। सबने देखा। द्रोणाचार्य। उनकी मिट्टी की मूर्ति। 'यह तो मूर्ति है !' कर्ण ने कहा।

'नहीं चपल युवक,' एकलन्य ने कुछ लिन्न होकर कहा 'वह मेरे गुर की मूर्ति हैं। वे ही मुक्ते सब शिला देते हैं।' उसने गर्व से अपना प्रिर उटा दिया। सबने उसकी तृष्ति देखी।

एकलब्य फिर अपने काम में लग गया। और फिर वह बाण बटोर लाया और अब्झी उसने जो दस-दस बाण एक साथ चलाये तो ऐसे गिरे जैसे चकब्यृह रच दिया हो।

क्रजु<sup>'</sup>न ने देखा श्रीर उसे लगा वह पागल हो जायगा । 'चलो कुमार,' सुशासन ने कहा ।

कुमार लौट ग्राये।

'भोजन कर लें,' कपिध्वज ने बताया।

सुनामा ने परोस दिया। दूर हती हुई टंकार श्रव भी कानों में गूँजती हुई लग रही थी, जैसे पास हो, हालांकि वह सुनाई भी नहीं देती थी! मन ही मन श्रज़ न व्याकुल था। उसे चारों श्रोर श्रॅंधेरा ही ग्रंघेरा दिखाई दे रहा था। वह किसी विराट् पर्वत के श्रङ्ग पर चढ़ गया था। हवा के एक हल्के भांकि ने उसे उटा कर वहाँ से नीचे फेंक दिया था। श्रज़ न का हृदय लहुलुहान हो गया था। वह उठ खड़ा हुआ। किपध्यन का कुता पास आ गया। उसका मुख अब भी बन्द था। अर्जुन ने उसके गले में शृङ्खला डाल कर उसे स्थ पर चढा लिया।

कुमार लीट चले।

सब कुमार द्रोग के सामने बैठ गये। श्रर्जुन ने कहा : देव ! में श्रापके लिये एक वस्तु लाया हूँ।

'क्या है बत्स !'

'एक उपहार है। ले ग्राऊँ ?

द्रोण सुनते रहे । कहा : फिर ?

श्रर्जुन गया कुत्ता ले श्राया। द्रोण ने श्राधर्य से देखा श्रीर कहा: पाशवंध! किसने किया! इसके लिये तो इन्द्र का सा धैर्भ चाहिये।

'एकलन्य ने', त्राजु न ने रुँ धे गले से कहा। वह कुछ सुना देना चाहता था।

श्रचानक द्रोण के नेत्र छलछला श्राये। वे बोल उठे: धन्य है एकलब्य ! तू धन्य है। तुम्ममें इतनी शक्ति थी, यह तो मैं उस समय सचमुच नहीं जान सका था।

'देव प्रसन्न हो रहे हैं ?' ऋर्जुन ने कहा।

'पुत्र ! महानद को गरजते देख कर समुद्र कितना उन्मत्त हो जाता यही शिष्य-गुरु सम्बन्ध है।' फिर विभोर होकर द्रोण खड़ेहो गये।

ः किसने दीचा दी ??

'किसी ने नहीं।'

'ऍ ?' द्रोग ग्राकाश से गिरे।

'देव! उसने ग्रापकी एक मिट्टी की मूर्ति बना कर सामने रख जी है।'

'तुम सब जास्रो,' द्रोग ने पागल की तरह कहा।

सन चले गये। केवल श्रज् न रह गया।

होगा ने दोनों हाथ से सिर पकड़ लियां। वे बड़बड़ाये : ब्रह्मा ! या यह सत्य है ? चतुरानन ! क्या यह सत्य है ? ऋजारूढ़ ! क्या यह मस्तव में सत्य है ?

श्रज् न ने कहा : कठोर सत्य है।

'तुमने देखा १'

'देव!' श्रज्ज न ने गंभीरता से कहा। उसका स्वर फिर भी श्रंत में पर्ग उठा।

'तो तू ऐसा धनुईर होना चाहता है ?' द्रोण ने कहा ।

'मैं नहीं जानता। श्रार्थ ने वचन दिया था कि वे मुफ्ते संसार में सर्वभ्रेष्ठ धनुर्द्धर बनायेंगे।'

'पर पह कौन जानता था ?'

'ब्रह्मा की शक्ति कोई नहीं जानता गुरुदेव ! परन्तु वह निपाद है। पहले यह में निपादों को प्रसन्न करना पड़ता था, क्योंकि वे प्रचएड पोदा थे। बड़ी कठिनता से आयों ने उन्हें दवाया है।'

'तो त्. उससे बढ़ कर धनुर्दर होना चाहता है ?' द्रोण ने फिर कहा।

'देव !' श्रर्जुन ने उत्तर दिया।

'यह श्रसंभव है। श्रजुन ! तुभा में वह साधन कहाँ ?'

'देव ! मै प्रारा दे दूँगा। उससे पीछे नहीं रहूँगा। या तो श्रापका वचन रहे, या मेरा प्ररा रहे।'

होण सोच में पड़ गये। कहा: तैयारी करो । हम एकलब्य को देखने चलेंगे।

'श्राप, देव !'

राँ अर्जुन! वह विद्या तो नहीं दी जा सकती। कुछ और ही करना होगा। तुम जास्रो। पर्णव बजने लगा । द्रोणाचार्थ एक सुवर्ण के रथ पर चढ़ गये। भव्य दीप्तिमय स्वर्ण रथ में वह निर्तात श्वेत थे। कुमार फिर अपने-अपने रथों पर चढ़े।

'सारिथ,' द्रोग ने कहा, 'वन की ग्रोर ।' ग्राभीषु खिची । द्रोग ने रथ की पृष्टिका पर पीठ टेक दी ! रथ फिर दौड़ चले ।

राह में उनकी दृष्टिन जाने कहाँ थी। हृदय उद्वेलित हो रहा था। समभ में नहीं आ रहा था क्या करें ? राह में क्या हुआ, कितना पय कटा उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका।

हठात् ग्रजु न ने कहा : गुरुदेव ! द्रोण ने कहा : सारिथ रोक ले।

रथ रक गया। सब उतरे। उनका सारिय भी नीचे उतर श्राया। कुछ दूर पर एकलच्य श्रव भी उसी विद्युत वेग से श्रम्यास कर रहा था। द्रोण रथ पर से देखते रहे।

धनुष की टंकार सुन कर वे देखते रह गये।

'जय गुरुदेव !' कह कर एकलब्य ने जो श्राकाश की श्रोर वाण छोड़ना प्रारंभ किया, तो उसने इतनी शीवता से एक से दूसरे को वेश कि वह जैसे वार्णों का वितान बना रहा है।

वे धीरे-धीरे रथ से उतरे। ग्राज उनके चरणों की शक्ति को जैसे भी ने छीन लिया था।

दोरा ने देखा एकलव्य ने वार्गों को छिन्न-भिन्न करके गिराया, वे शामने त्राकर गिरे। तब एकलव्य ने उन्हें बटोर लिया ग्रीर सब मूर्ति के चरणों पर लाकर पटक दिया!

एकलन्य ने मूर्ति को साष्टांग प्रखाम किया। कहा : देव ! गुरुदेव ! श्रापकी कल्याण कामना से मैंने इतना पथ तो पार कर लिया है। प्रभु ! मुक्ते बल दें। कल तक में..... एकलव्य ने कुछ धीरे से कहा।

द्रोण को लगा वे रो देंगे। श्राज वे क्या देख रहे हैं। क्या गुरु भिंत की यह सीमा हो सकती है ? ज्ञान की भूख ! विद्यार्थों को गुरु तो एक बहाना है। जो लगन का है, वह तो श्रपने लिए रास्ता स्वयं इनाता है। व्यर्थ हे सब। सब दोंग है।

केसी प्रचएड प्रतिभा है।

द्रोण ने देखा एकलव्य उठ बैठा ! श्रमी तक उसे इतने लोगों की उपस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं मालूम था। उसकी तन्मयता ग्रखरड थी।

त्रर्जुन चुप था। वह गुरु को देख रहा था। गुरु स्त्रव फिर कठोर दिखाई देरहेथे। वे दापग चले। धमस्त समुदाय उनके पीछे चला। द्रोण ने किसी को नहीं देखा।

द्रोण ने बढ़ कर कहा : एकलब्य !

स्वर कितना भी कठोर हो, किन्तु वह काँप रहा था। वह स्वर वन प्रांतर में गूँज उठा ग्रीर भर्गता हुन्रा एकलन्य के कानों तक पहुँचा।

एकलव्य ने मुड़ कर देखा। सामने गुरुदेव खड़े थे। साद्वात् स्त्रारोर द्रोणाचार्थ!

एकलब्य विजली की तरह पाँवीं पर आ गिरा....वह ऐसा लगा जैसे आकाश से एक चमकता हुआ तारा आकर पर्वत के भीतर समा गया।

द्रोण वृत्त की भाँति खड़े रहे। एकलव्य ने उनके चरण पकड़ तिये। द्रोण ने उसकी श्रोर नहीं देखा।

'गुरुदेव!' एकलव्य कह उठा, 'मैं जानता या श्राप श्रायेंगे। देव! मेरे पिता च्रियों पर, ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करते। पर मैं ? देव! मैं प्रतिभा की श्राराधना करता हूँ। श्राप महान् हैं। श्राप गुरु हैं। गुरुदेव! प्रतिभा को मैं वर्ण श्रीर जाति से भी ऊपर मानता हूँ। साधना ! साधना ही तो ग्रापको यहाँ खींच लाई । उस दिन ग्रापने निकाल दिया था, ग्राज ग्राप स्वयं ग्रा गये हैं।'

द्रोण चुप रहे। सब कुमार मूक खड़े रहे। द्रोण का मुख एकदम सफेद सा दीख रहा था। रक्तहीन। एकलव्य ने चरण पकड़े हुए ही फिर कहा: आत्मा कहती थी गुरुदेव कुद्ध नहीं हैं। परीक्षा ले रहे हैं। मन कहता था एकलव्य विचलित न हो। गुरुदेव, आज मेरा जीवन घन्य हो गया। युगों से जो आकांचा का दीप रनेह संचित कर रहा था, आज उसमें गौरव की शिखा जल उठी है, और उसने मेरे रोम रोम को आलोकित कर दिया है। कौन है वह शिष्य, जिसके द्वार पर स्वयं गुरु आया हो। एकलव्य! एकलव्य! आज संसार के महान् धनुर्दर द्रोणाचार्य तेरे द्वार पर आये हैं, वह रोया, फिर हँसा, वह विभोर हो उठा था। उसने फिर कहा: गुरुदेव!

वह श्रंतस्तल सं निकली पुकार द्रोगाचार्य के हृदय को छूने लगी।
एकलक्य ने फिर कहा : पुकार रहा है मन, पुकार रही है साधना।
श्राज युगों का स्तब्ध वारि पाधागत्व छोड़ कर हिला है। गुरु के चरणों
का स्वर्श वसंत के मादक मलय से भी श्रिधिक सप्राग्ण है।

द्रोण दहल उठे।

. 'गुरुदेव ! आशीर्वाद दीजिये,' एकलव्य ने कहा । 'सुखी रहो,' द्रोग ने कहा ।

कर्त्तव्य ! द्रोण को याद त्राया । फिर एकलव्य ने कहा : त्राज मैं किल्ल त्राचार्य ! मेरा मन पागल हो रहा है । मैं त्रापका शिष्य गुरुदेव ! मैं त्रापका शिष्य हूँ ।

एक नार ऋजु न का मुख देखा। फिर द्रोण ने कहा: वत्स ! क्या यह सत्य है ?

'देव ! स्रापका शिष्य स्रापसे भूठ बोल सकता है ?' उस समय द्रोरा के दोनों हाथ काँपने लगे। वे जैसे महारा हूँ द रहे थे। केवल अर्जुन ही इसे देख पाया कि वे एकदम फिर स्थिर हो गये हैं। रुककर तब द्रोण ने कहा: यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो स्या तू मुक्ते कुछ गुरु दक्षिणा दे सकेगा ?

'यह भी पूछने की बात है ?' एक लब्य ने सहर्प कहा, 'श्राप कहें तो में श्रपने प्राण दे हूँ।'

'नहीं वत्स ! तू नहीं दे सकेगा !'

'गुरुदेव !' एकलव्य पुकार उठा ।

'तो दे !' द्रोण ने कर्कश स्वर से कहा, 'टे । मुक्के अपने दाहिने हाय का अंगूठा टे दे ।'

श्रीर तब द्रोग ने देखा एकलव्य ने पास पड़ा खड्ग उठा लिया श्रीर हँसते-हँसते श्रपने बाँये हाथ में खड्ग पकड़ कर एक वार किया। राहिने हाथ का श्रमूठा कट कर नीचे गिर गया। रक्त बहने लगा। एक्लव्य ने श्रविचलित भाव से वह श्रमूठा हाथ में उठा लिया। वह श्रागे बद्दा। उस समय उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी।

श्रॅंगूटा हाथ में लेकर उसने कहा: गुरुदेव!

द्रोण ने नहीं सुना।

'गुष्टेव!' एकलच्य ने फिर गुकारा, 'ले लें।'

द्रोण फिर भी जड़ की भाति खड़े रहे।

तब एकलव्य ने रोकर कहा : द्या करें प्रभु !

यर्जुन ने याँखें छिपा ली।

एक्तव्य कह रहा था : आज मेरी साथ पूरी हो गई गुरुदेव ! आज शी दिल्णा स्वीकार करें प्रमु! यदि आप इसे माँग कर भी आस्वीकार र देंगे तो मैं पागल हो जाऊँगा।

होए का मन फटने लगा।

'इते ले लें गुरुदेव !'

द्रोण का हाथ बढा । उन्होंने कॉपते हाथ से वह कहा ऋँगूठा उठा

लिया, पर उनका हाथ बुरी तरह काँप रहा था । वे उसे रोक नहीं पाये। ग्राँगूठा धरती पर गिर गया।

एकलब्य ने चरण पकड़ कर कहा: जन्मांतर की साथ पूरी हो गई। सारी कुमार मण्डली भौंचक खड़ी रही। द्रोण के नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे वे काँच के नेत्र थे।

तिन एकलव्य मुड़ा ग्रौर उसने ग्रपने हाथ से टपकता लोहू देखा ग्रौर हटात् द्रोण की मूर्ति को सिक्त कर दिया। मिट्टी की मूर्ति पर बड़ी बड़ी बूंदें गिरीं। द्रोण ने देखा उनका शरीर एकलव्य के रक्त से भींग गया था। मिट्टी रक्त को पीने लगी। ग्रौर देखते-देखते ही मूर्ति लाल हो गई।

श्रीर एकलव्य चिल्लाया: गुरुदेव!

उस समय सबने देखा कि एकलब्य हँसा श्रीर किर विभार सा होकर वह मिट्टी की मूर्ति के सामने लोट गया।

उस दारुण दृश्य को देखकर सबका हृद्य पत्तीज उठा। वे तीच नहीं सके कि यह सब क्या हो गया। केवल एक व्यक्ति की ग्राँखों से श्राँस वह निकले। गला कॅंध गया, वह जैसे इस श्रन्याय को सह ही नहीं सका। वह युधिष्ठिर था।

न् 'गुध्देव !' युधिष्ठिर ने रूँ घे गले से कहा।

द्रोण वेग से चले और रथ पर चढ़ गये। सारथि ने चौंक कर देखा। वह आगे बढ़ा। परन्तु ठिठक गया। द्रोण का मुख बिल्कुल पाषाण का सा दिखाई दे रहा था, कठोर। निष्प्रभ। प्राय: जैसे वह एक शव था।

सार्थि ने देखा, द्रोण ने वल्गा पकड़ ली । श्रीर फिर उन्होंने वेग से प्रचएड स्फूर्ति से कशाघात किया । घोड़े बड़ी जोर से हिनहिना उठे। श्रीर भीम वेग से भागने लगे । उनके पाँवा से कँद कर धूल का श्रम्बर उठा । रथ भाग चला । सारिथ ने देखा बीच में द्रोण कठोर बने

धृिल शांत हो गई थी। सब लीट रहे थे। युधिष्ठिर ने एकलन्य के कंपे पर हाथ धर कर रोते हुए कहा: एकलन्य!

'रोग्रो नहीं कुमार,' एकलच्य ने कहा, 'मुक्ते सिद्धि मिल गई है'। ग्राज मुक्ते गुरु की ग्राराधना करने दो।'

वृधिष्ठिर ने देखा और देखा। मन वुमङ्कर रह गया। उस समय कुछ कुमार चले गये थे।

युधिष्ठिर ने बद्कर अर्जुन से कहा : अर्जुन !

ग्रर्जुन उत्तर न दे सका।

'बोलते नहीं ?'

श्रजु न का मुँह सफेद हो रहा था।

भीम ने कहा : चली श्रजुंन !

युधिष्ठिर ने भुक कर जैसे श्रांतिम बार एकलव्य को मन ही मन प्रणाम किया।

श्रर्जुन जागा : चलो ।

'रथ गये ?' भीम ने पूछा ।

युधिष्टिर काँप रहा था। कहा: ग्रामी होंगे।

एक बाकी था। तीनों उस पर चढ़ गये। सारिथ ने रथ मोड़ा। नीम खड़ा था। युधिष्टिर ने ब्रांतिम बार एकलब्य को देखा। वह अब भीरक्त ते भीगी मूर्ति के चरगों पर पड़ा था।

भीम ने कहा : भ्रातर !

दोनों ने देखा। ऋर्जुन रथ में हारा हुआ सा बैठ गया था। उसने दोनों घुटनों में ऋपना मुँह छिता लिया था।

रय लीट चला।

द्रोण रथ से उतर कर तेजी से भीतर चले गये। उनका मुख विवर्ण हो रहा था। ग्राँखों में एक पागलपन सा था। जैसे वे एक विस्मृति में पड़ गये थे।

वृपका ने कृषी से कहा ।
कृषी ने पूछा : क्या हुआ ?
'में क्या जानूँ देवी ?'
तन कृषी स्वयं गई । द्रोण खड़े थे ।
कृषी ने कहा : आर्थ !
द्रोण उसे देख कर बोले : आर्थे !
'देव !'

द्रोण ने किर चुप रह कर कहा: जानती हो न ? कितने दिन हो गये हैं। मैं श्रभी तक कुछ न कर सका। अश्वत्यामा भूखा है देवी!

'श्रार्थ !' कृपी चिल्ला उठी । 'सच कहता हूँ,' द्रोण ने कहा । कृपी चौंक उठी ।

द्रोण कहते रहे: परवशता पाप है देवी। मुक्ते ऐसा लग रहा है अस्ति दारुण वेदना से चिल्ला रहा है—पिता! पिता! अश्व-कहाँ है देवी!

कृपी रोने लगी। कहा: आपके साथ था न ?

'हाँ, हाँ, ठीक है, मेरे ही साथ था,' द्रोण ने कहा, 'पर कितना भयानक था वह सब, कितना भयानक था।'

'क्या भयानक था ?' कृषी ने पूछा । द्रोग ने कहा : रक्त ! 'रक्त !' कृषी के शरीर में सनसनी दौड़ गई । 'हाँ रक्त ! में भीग गया । उस निर्दोप के रक्त से मैं भीग गया श्रार्थे। क्या यह दाग मुम्स पर से निकलं सकेगा ? कभी नहीं, कभी नहीं !' वे पागल से प्रकोण्ड में घूमने लगे, 'दंभ ! दंभ ! श्रीर कुछ नहीं ।' फिर मुट्टी बाँध कर कहा : यह भी कोई मनुष्यता थी ? यह पाप या। पाप था। उनका स्वर काँप रहा था। वे कह रहे थे : भाग्य इतना कृटिल भी हो सकता है ? इतना भयानक भी हो सकता है ? उसने स्नेह दिया था कृशी। मैंने महानद को पीकर समुद्र की भाँति श्राकाश को देखा है, पर मुक्तमें केवल खार है, केवल हाहाकार है। हाहाकार ! कृपी, मेरा मन हो रहा है—

'ग्रार्थ !' कृषी चीख उठी । वह डर गई थी । द्रोण चौंके ।

'ग्रार्थ ग्रापको क्या हुन्रा है ?' उसने पूछा, 'ग्रापका स्वास्थ्य तो ठीक है न ?'

'कृपी! मेरी कृपी! मुक्ते प्राणान्तक वेदना का ज्वर है।' 'क्यों देव।'

'केंसे कहूँ।'

'मुक्ते भी कहने में संकोच है ?'

'तुम मुक्तसे घृणा तो न करोगी ?'

'श्रार्थ!' कृपी ने बढ़ कर कहा। द्रोण ने सब सुनाया। कृपी सुनतीः रहा। वे कहते रहे। कृपी स्तब्ध खड़ी रही। द्रोण कह चुके तो चुप हो गये।

कृती मुस्कराई। भयानक व्यंग्य से मुस्कराई। स्त्रो का हृद्य ममता का भएडार होता है। वही तो पुरुप की क्रूरता को रोकती है। उसने क्रा: श्रार्य! हो गया ? यह तो प्रारंभ था। फिर उसने श्राँकों में श्रॉस भर कर धीरे से कहा: वह भी किसी माँ का पुत्र था। वह भी किसी के अविष्य का सहारा या। स्वामी १ ग्राप इतने कठोर कैसे वन सके १

द्रोण नहीं बोले।

कृपी ने फिर कहा: उस लहू ने द्रोग का नाम अपने बिलदान से लिखा है। आपने तो उसे सदैव के लिए नष्ट कर दिया। आपने विद्या के साथ पाप किया है। आपने प्रतिभा को रोका है। आपने ज्ञान की हत्या की है। आपने अपने बचन के लिए मनुष्यता का नाश किया है।

हठात् द्रोण का स्वर उठा: निपाद! निपाद ग्रार्य की समता करेगा! कपी चौंकी।

'वह निषाद था, जानती हो ?' द्रोण ने पूछा । 'तो ? मनुष्य नहीं या ?'

'तुम नहीं समभोगी कृती। स्त्री हो । स्त्री हो । तुम नहीं जान सकती। यह मर्यादा पुरुषों की है। कर्त्तव्य के लिये कठोर हृदय चाहिये।' कृषी स्तंभित हो गई।

द्रोण ने कहा: निषाद ! म्लेच्छ ! अनार्य ! शबर ! किरात ! नाग ! कल यह सिर पर चढ़ेंगे । इनके नाश के लिए ही ब्राह्मण और च्रित्रय ने जन्म लिया है।

कृपी ने देखा मनुष्य को कोई छीन लेगया। वहाँ केवल एक ेर ब्राह्मण खड़ा था।

उसी समय त्राजु न त्राकर द्रोणाचार्य के चरणों पर लोट गया। 'गुरुदेव! मैं पानी-पानी हुत्रा जा रहा हूँ,' उसने कहा। 'क्यों ?' द्रोण ने कठोरता से पूछा। 'देव! यह क्या हो गया ?'

'मूर्ख !' द्रोण ने कहा, 'जो उचित था, वही हुआ ।' अर्जुन तरुण था। काँप गया। चुपचाप बैठ गया। कृपी ने कहा: तू भी वहीं था ! 'हाँ ग्रम्ब,' ग्रज्जिन ने काँपते स्वर में कहा। 'उठो वत्स !' द्रोग ने कहा, 'उठो।'

त्रुर्जुन उठा । द्रोण इठात् हँसे । उस हँसी में एक कठोरता थी । कृषी सुनकर थर्रा गई । द्रोण ने कहा : वालक ! विराट की भुजात्रों से जन्म लेकर त् इनके लिये रोता है, जो मनुष्य के रूप में पाप को ढोते हैं, पशु वनकर रहते हैं । मंगल कर, तेरा शत्रु मिट गया। द्रोण की बात रह गई।

युधिष्ठिर जब कुन्ती माता के पास गया, बोला: माता ! 'क्या पुत्र !' कुन्ती ने कहा ।

'त्राज बड़ा ही क्रर्थ का अनर्थ हुआ,' युधिष्ठिर ने सारी कहानी उना दी। माता कुन्ती ने सुना। कहाः तो अर्जुन के लिये ही तो आचार्य ने यह सब किया ?

'ररन्त्र माता।'

'त् नहीं जानता वत्स,' कुन्ती ने काट कर कहा, 'राजाश्रों का जीवन इसी कठोरता पर पलता है। राजा में श्रपने स्वार्थ के लिये यदि दया श्राये तो फिर तो काम चल चुका। रहने दे। चल, खाना खा ले।' वाल फैली।

सुकम्पा दासी ने अपनी सखी रोमहीना से श्रोखली में मूसल चलाते समय कहा।

रोमहीना ने घृणा से कहा : ब्राह्मण ! वह नाग थी । दासी थी । द्याजकल पाँचवें स्वामी के घर पर थी । उसके दस बच्चे हो चुके थे पर सुन्दरता साथ नहीं छोड़ती थी । उससे बात गई वेश्या निष्कुटा के पास ।

राजा धृतराष्ट्र ने कहा : क्या हुआ ! निष्कुटा ! 'देव मैंने तो ऐसा ही सुना है ।' 'विटुर कहाँ हैं । बुला तो ।' विटुर आये । विटुर ने बताया । 'ठीक हुग्रा विदुर श्रेष्ठ ?' धृतराष्ट्र ने पूछा ।

'श्रति उत्तम !' विदुर ने कहा, 'च्त्रिय शक्ति घटी नहीं । श्राचार्य ने परम्परा को निभाया कि ब्राह्मण च्त्रिय एक हैं । वे ही मिल कर सब पर शासन करेंगे ।'

विदुर के जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने कहा : मंत्रिप्रवर किण्क ? 'देव!'

'सुना तुमने ?

'हाँ महाराज।'

'तुम्हारी क्या राय है ?' धृतराष्ट्र ने किएक से धीरे से पूछा। तथ्य की बात तो वे यहाँ से चाहते थे।

'देव। शत्रु घर में हैं।' कार्णक ने कहा।

'कौन ?' धृतराष्ट्र चौंके ।

'पार्यडव ।'

'क्यों ?'

किएक ने कहा : श्रव श्रजुंन सर्वश्रेष्ठ धनुर्द्धर जो हो गया।
परन्तु विदुर ने गांधारी से कहा : देवी ! कुशल से तो हैं।
'क्यों मंत्रिश्रेष्ठ ! यह श्राचार्य ने किया सो ठीक है क्या ?'
'हाँ देवी। श्राचार्य राजकुल के हितचितक हैं।'

भारतामाज्ञी गांधारी ने कहा : विदुर श्रेष्ठ ! मुक्ते उनसे यही । थी । वे ब्राह्मण हैं । पूज्य हैं ।

विदुर ने कहा : मान देंगे तो हम मान लेंगे देवी ! अन्योन्याश्रित है। वात आई, गई, हो गई। घीरे-घीरे सब पर द्रोण का राजकुल का हितचितक होना प्रकट हो गया। उनका सम्मान बढ़ गया। उनके कोप में अनेक उपहार भी आ गये।

परन्तु जब रात को खड़े होते तो उन्हें लगता कभी एकलव्य का भ्राँगूठा उनके पीछे-पीछे उड़ रहा है। वे पीछे हटते जा रहे हैं, वह पीछे ही त्राता जा रहा है। कभी उन्हें लगता एकलन्य का रक्त वहते-वहते एक समुद्र हो गया है। उस समुद्र में वे द्ववने लगे हैं। तब एक बड़ा जहाज ग्राता है। वह जहाज़ ग्रीर कुछ नहीं, एकलब्य का वही कटा हुत्रा ग्रॅंगूठा है, जिसे वे पकड़े हुए हैं।

वे काँप उठते। हृदय फिर सुस्थिर होने लगा। समय ने वाजीगर की भाँति हृदय को काटा श्रीर फिर खेल-खेल में ही जोड़कर भी दिखा दिया। व्यथा भार इधर-उधर के कामों में लगकर बहुत करके खो ही गया।

दिन बीतने लगे। जैसे ईंट पर इंट रखकर कारीगर एक विशाल प्रासाद बना देते हैं। वैसे ही समय भी शून्य का विस्तार बढ़ाता है। विस्मृति के चूने से वह दिन ऋौर रात की इंटों को जोड़ा करता है।

'देव !'

'ग्रव तो शिचा समाप्तप्राय ही समभो।'

उस दिन द्रोण ने कहा : कृपी !

'परी ज्ञा नहीं लेंगे ?' कपी ने याद दिलाया।

श्रश्वत्थामा श्रस्तविद्या की गुप्त वार्तों में श्रत्यन्त पारंगत हो गया या। सुयोधन श्रीर भीम में वरावर प्रतिस्पर्धा बनी रहती। दोनों ही गदा युद्ध की शिक्षा में कुशल हो गये। नकुल, सहदेव ने तलवार चलाने में दक्ता प्राप्त की। युधिष्ठिर रथ के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो गये। परन्तु पर्जन सभी में चतुर रहा। उसे लोग उसी समय श्रातिरथी कहने लगे। सबसे पहले श्राचार्थ ने ही कहा: सबको समान भाव से शिक्षा दी, पर हरने वलपूर्वक सुभते शिक्षा प्राप्त की। वह श्रातिरथी है।

हपका ने सुन लिया। दूसरे दिन कहा: आर्थ ! अर्जुन टिटका।

ष्टपका ने कनखी से देखकर कहा: बधाई है। 'क्यों ब्रपका ?'

वृपका ने बताया तो श्रजु न गद्गद् हो गया।

जब सब शिष्य ग्रा गये, द्रोग ने कहा : बैठो । सबके बैठने पर वे उठे। 'शिष्यों ! भ्रव शिका समाप्त हो गई,' द्रोण ने कहा, 'ग्रव परीचा देने की वेला आ गई है।

राजकुमारों के भुजदराड फड़के जैसे क्या चिंता है, तैयार हैं। श्राचार्य ने पुकारा : विशुरिह !

दास आया। द्रोण ने कहा: कुमारों को वन में ले चल। में श्राता हूँ।

कुमार जङ्गल पहुँचे। द्रोण भी श्रा गये।

जङ्गल में पहुँच कर देखा वृत्तों की पंक्ति खड़ी थी। द्रोण ने कहाः उधर देखो । सब बाख चढ़ा लो । मैं कहूँ तब मारना । सामने एक गिद्ध एक डाली पर छिपा हुन्रा बैठा था। शांत। सब ने यथाजा

काम किया।

द्रोग ने कहा : युधिष्ठिर ! वह बढ़ श्राया। 'देव!'

'बाण चढ़ाया !'

'देव प्रस्तुत हूँ।'

'कुमार इस वृद्ध की शाखा पर क्या है ?'
'देव, एक गिद्ध है !'

'तुम्हें क्या दिख रहा है ?' गुरु ने पूछा, 'इसकी आँख पर लच्य

. मार सकोगे ?

'हाँ देव, बृज्ञ, गिद्ध, हरे पत्ते, डाली सन ही दिख रहा है।'

क्राचार्य ने कहा : तो तुम नहीं मार सकोगे, युधिष्ठिर ! तुम हट

नाश्रो।

युधिष्ठिर समभा नहीं। पर गुरु के मुख पर ऐसी उदासीनता ग्रा

गई थी कि उसको हिम्मत नहीं हुई । वे इस त्रातुरता में थे कि किसी श्रीर को बुलायें । तत्र युधिष्टिर हट गया ।

'तुयोधन ।' द्रोण ने पुकारा । वह त्रागे स्राया ।

'तुम्हें क्या दिखता है ?' गुरु ने पूछा ।

मुयोधन समका युधिष्ठिर कम बता पाया है। कहा: देव! मुक्ते ग्राकाश ग्रोर पृथ्वी तक सब कुछ दिख रहा है।

'गिद्ध नहीं दिखता ?'

'वह भी दिखता है।!?

'वृत्त, पत्ते, घास ।'

'हाँ देव !'

द्रोणाचार्व हँस दिये। कहा: साधु वत्स साधु!

'मारूँ ?' सुयोधन ने कहा।

गुरु ने कहा: तुम भी जाश्रो वत्स, नहीं मार सकोगे।

एक-एक करके सारे कुमार आये। सबसे आचार्य ने वही प्रश्न किया। परन्तु किसी ने भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सबको उन्होंने लौटा दिया।

श्रंत में गुरु ने कहा: श्रजु न !

'देव !'

'देखता है ?'

'क्या गुस्देव ?'

'तू क्या देख रहा है ?'

'देव ! गिद्ध की ग्राँख ।'

'श्रीर १'

'श्रीर कुछ नहीं।'

'ठीक से देख कर बता।'

'निश्चय ही गुरुदेव !'

त्रर्जुन का दृदं स्वर सुनकर त्राचार्य पुलक उठे । फिर कहा : ठीक से उत्तर दे वत्स ! कहीं सबके समान तुमे भी हटना न पड़े । मेरे इतने दिन के परिश्रम की लाज रख।

'पर में क्या करूँ गुक्देव ! मुक्ते ग्रौर कुछ नहीं दिखता।' श्राचार्य के शरीर में श्रानन्द के मारे रं।मांच हो श्राया। वे सिहर उठे ।

श्रजुन बाण चदाये खड़ा था। बाण की नोंक पेड़ पर श्रपछिपे गिद्ध पर जमी हुई थी।

द्रोण ने मुस्करा कर कहा : मारो !

मारो के साथ ही बागा छोड़ा । गिद्ध त्र्याकर नीचे गिरा । सुयोघन ने कहा : त्रारे लकड़ी का है ? नकली है ?

भीम हँसा। स्राचार्यं ने ऋजुंन को वक्तस्थल से लगा लिया श्रीर वार-बार स्नेह से उसका सिर स्घने लगे वैसे ग्राव उनकी ग्रात्मा **ब्रत्यन्त प्रसन्न हो रही थी।** 

'वत्स !' द्रोण ने कहा; 'मैं तो डर गया था।' 'क्यों देव ?' ऋजु न ने पूछा ।

, 'सब ही ने ऐसे उत्तर दिये।'

'देव ! उन पर श्रापकी कृपा कहाँ थी ?'

्चंचल !' द्रोण ने हॅंस कर कहा। । प ेने रात को कृषी से कहा : द्रुपद का द्रांत स्त्रा गया है।

'एँ ?' कृपी ने पूछा, 'ग्रस्वस्य हैं ?'

त्राचाय र्भुभलाये। फिर त्रजु<sup>6</sup>न की वात बताई।

'तो उससे क्या हुग्रा ?' ऋपी ने पूछा ।

'जो श्रश्वत्थामा नहीं कर सका, वह श्रजु न ने किया।'

कृपी चुप हो गई।

दूसरे ही दिन सब लोग रथ में गंगा स्नान करने चल पड़े।

द्रोणाचार्य की बहुत दिन से गङ्गा स्नान करने की इच्छा हो रही थी। किंतु उन्हें अवकाश ही नहीं मिलता था। अब जो शिक्ता पूर्ण हुई तो सबसे पहले उसी का ध्यान आया। गङ्गा की धारा प्रशन्त थी। जल में दूर पर नौकाएँ चल रही थीं। कुछ के पाल खुले हुए थे। उनको देख- कर लगता था जैसे विराट हंस पंख पैला कर बहे जा रहे थे।

कुछ कुमार जल में कृद पड़े । उनके तैरता देखकर श्राचार्य प्रसन्न हुए श्रीर धीरे-धीरे श्राचार्य जल में उतरे । श्रमी ने कुछ दूर ही जल में गये थे, एकाएक ने चिल्ला उठे : भीम !

भीम पुकार उठा : गुरूदेव ! 'यहाँ कोई बाह है।'

शह ! सब चौंक उठे।

'हाँ उसने मेरी जंबा पकड़ ली है।'

कीलाइल मच उठा । श्राचार्य को मगर ने जल में पकड़ लिया है। सब कुमार देखते रहे। कोई पास जाने का साहस नहीं करता था। दे भयभीत से देख रहे थे। श्राह विशाल था।

श्रुन ने देखा। विशालकाय महारयी द्रोणाचार्य की ज़ंघा को श्राह ने पकड़ रखा था श्रीर जल में खींचने का प्रयत्न कर रहा था, कितु श्राचार्य श्रपने भीम चल से उसे किनारे की श्रीर खींचे ला रहे थे। श्राचार्य उस समय नि:शस्त्र थे। श्रुर्जन ने उनका प्राक्रम देखा। विशाल शरीर स्वेद बिंटुश्रों से टॅंक गया प्रतु वे हारे नहीं थे। इद होकर भी कितने प्रचएट हैं, उसके मस्तिस्क में यह विचार श्राया।

श्रद्धा से मस्तक भुक गया। बाह श्रव पुच्छ फटकारने लगा था श्रीर कभी-कभी द्रील पर चोट करता था। उसके कॉटे उनके पांव में चुभ गये। उस समय श्रर्जुन श्रागे बढ़ा।

कुमार भयभीत हो चिल्ला उठे । स्रोग पुकार उठे : श्रर्जुन ! 'गुरुदेव !'

'श्राइ प्रचएड है। मारो।'

'गुरुदेव ! ग्रभी लें।

श्रर्जु न ने बाण खींचे । पाँच बाण निकले श्रीर एकदम श्रर्जु न ने प्रत्यंचा पर चढ़ाये ।

याह फिर भत्या। श्राचार्य ने फिर उसे रोका।

'मारो ! शीघ,' वे चिल्ला उठे। क्रुमारों में भय से फिर कंपन छागया।

पाँचों वाण छूटे। कव छूटे कव वे बाह में लगे यह कोई नहीं देख सका। उन्होंने केवल एक चिल्लाहट सुनी, श्रीर श्राचार्य जल पर डगमगाये। फेनों से जल दँक गया श्रीर उस समय भीम जल में वेग से कूद पड़ा श्रीर श्राचार्य को भीम ने वढ़ कर सँभाल लिया। कुमार श्राचार्य को उठा कर सिकता पर ले श्राये। उन्हें लिटा दिया गया। युधिष्ठिर ने श्रपनी ज़ंघा पर उनका सिर रख लिया। मगर खंड-खंड हो गया था। उसका कोई निशान भी नहीं था।

'त्रजु न !' त्राचार्य ने पुकारा।

'देव !' वह पास आ गया।

'मर गया ?' आचार्य ने पूछा ।

्रश्राचार्य की जंघा से रक्त वह रहा था।

'रक्त!' अर्जुंन ने कहा।

'हाँ वत्स, ग्राह के दाँत बड़े तीच्या होते हैं,' श्राचार्य कराह उठे।

कुमारों ने एक दूसरे के मुँह की ऋोर देखा।

श्रजु न ने उत्तरीय भिगो कर बाँघ दिया।

श्राचार्य ने कहा: बत्स ! तुक्ते पाकर मैं घन्य हुश्रा। श्राज दूने मेरी रत्ता की, मुक्ते प्राणदान दिया । वे गद्गद् थे जैसे कहना बहुत चाहते थे, पर थक गये थे। 'देव विश्राम करें,' श्रर्जुन ने कहा, 'श्राप विश्रांत हैं। रक्त बहुत ह चुका है।'

श्राचार्य ने र्ग्यूगट् होकर कहा : हे बीर ! प्रयोग श्रीर संहार के हाय श्रव में तुनको ब्रह्माशिर नामक दिन्यश्रस्त्र दूँगा । मैं श्राज तुक्तसे प्रसन्न हूँ।

श्रजुन ने प्रणाम किया।

जब घर त्राये तो क्वि ने देखा। रो पड़ीं । त्रार्जुन की बात सुनी तो माथा चूमा। भीतर से मिष्टान्न लाकर दिया। द्रोण की त्रारती उतारी। द्रोण शैया पर लेटे नहीं। कहा: त्रार्जुन! भीतर चलो।

वे उसे भीतरी त्रांगन में ले गये। एकांत कर दिया। फिर वे उसे इस समकाने लगे। कहा: पर त्रानुचित प्रयोग कभी न करना। यह प्रस्त्र बड़ा भयानक है। यह सृष्टि का नाश कर सकता है।

श्रज्ञ न के रोंगटे खड़े हो गये। तत्र द्रोणाचार्य ने उसे मुक्त कराठ है श्राशीर्वाद दिया।

श्रु न ने पाँव पर सिर रख दिया। कहा: प्रभु ! विश्राम करें। कृषी ने उलाहना दिया: तो यह शिष्य श्रव विश्राम भी नहीं करने देगा !

द्रीय ने कहा: क्यों नहीं ? जो तुम्हारा पुत्र नहीं कर सका ग्रपने विता के लिये, वही तो इसने किया है।

हुए। चुन हो गई।

श्रर्जुन पांवां के पास बैठ गया। उस समय दास चिकित्सक को लाने जा चुके थे।

श्राचार्य ने कहा: श्रर्जुन ! तुम जैसा धनुर्द्धर इस पृथ्वी पर कोई ही होगा।

त्राचार्य श्रस्वस्थ हें यह संवाद समस्त हस्तिनापुर में फैल गया। दौवारिकों में बात चल पड़ी। सुहनु ने कहा: स्राचार्य का यश बहुत है।

'नहीं तो ?' ताम्बूल करङ्क वाहिनी वृपका ने कहा : श्राचार्य है कितने महान्।

उनकी बात रक गई। एक दास ने कहा : आ गये।

चिकित्सक भृगुतुङ्ग ने आकर देखा। कहाः रक्त अधिक वह गया है। मैं लेप दूँगा। कुछ श्रीपधि मेज दूँगा।

क्तपी ने कहा : तो पौष्टिक भोजन दें ?

'स्रो हो हो,' करके भृगुतुङ्ग हँसा, 'वैसे तो बड़ा रूला-स्वा भोजन बनता है देवी ? विनय भी कोई ग्राप से सीखे।

क्वरी भीतर चली गई। वृषका ने भृगुतुङ्ग को लाकर दुशाला भेंट किया । नारियल दिया । दो स्वर्ण मुद्राएँ दी । वह चला गया ।

द्रोण ने हँस कर कहा: कृपी!

कृपी तभी त्राई थी। पूछा: देव!

े 'तो लास्रो क्या बनाया है ? भूख लगी है।' 'मुफ्ते भी दें। न जाने कब का त्तुधित हूँ। नित्य सोचता हूँ कुछ ः , कुछ मिलेगा,' विदुर श्रेष्ठ ने आकर कहा, 'सो ग्राचार्य !

मिलने के स्थान पर किसी ने कभी पूछा भी नहीं।

'पहली बार ही तो,' कृपी ने कहा, 'मैंने भोजन करने का निमंत्रण दिया था मंत्रिप्रवर ! आप तो स्त्रियों को लोभी कहने में तिनक भी नहीं हिचकते।

विदुर हँसा ।

पुरुषों का गंभीर हास्य तो तत्र बढ़ा जत्र पितामह भीष्म, बाल्हीक,

सोमदत्त ने कहा: वह नहीं खा सकेंगे देवी! हमारे रहते किसी को स्यों इला रही हैं ?

पितामह भीष्म ने हँस कर जोड़ा वोग्य पात्र देखकर भोजन मिलता है आर्थ!

स्वारव्य पूछने त्राये थे। ऐसे ही इधर-उधर की वार्ते हुईं। वैद्य ने क्या कहा, भृगुतुङ्क के हाथ में यश है, इत्यादि। फिर ने लोग चले गये। एकांत में द्रोण ने कहा: देवी! तुम्हारा पुत्र वीर नहीं इन सका।

'इसका कारण है देव ! दैन्य में जिसकी वाल्यावस्था कट जाती है, उसमें विकास के वे बहुतेरे रूप श्रधूरे रह जाते हैं, जो किसी भी उन्नित के वास्तिविक श्राधार होते हैं।'

दसवें दिन जब राजा धृतराष्ट्र श्रपने स्वर्श सिंहासन पर वैठे थे श्रीर सामने बाल्हीक, सोमदत्त, बिदुर इत्यादि बैठे थे, द्रोणाचार्थ का श्रामन हुआ। सबने उठकर श्रम्यर्थना की।

'स्वागत है हिजश्रेष्ठ !' सोमदत्त ने कहा ।

'भिर क्या हुआ आचार्थ ?' बाल्हीक ने पूछा।

होण ने कहा: कार्ये सम्पन्न हुन्ना राजन्। राजकुल के समस्त इमारों की शिचा पूर्ण हुई। जो मैं जानता था, वह मैं उन्हें सन सिखा इका है। उनमें काफ़ी बहुण शक्ति थी।

धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गये। बोले: श्राचार्य ! श्राप धन्य हैं। श्रापने दहा भारी उपकार किया। कुरुकुल की डगमगाती नौका को सहारे की शावश्यकता थी। मैं सोचता था सभी महारथी बृद्ध हो चले हैं।

होण ने नहा : देव ! अब प्रदर्शन करना चाहता हूँ । यदि आपकी रिव्हा और अनुमित हो तो वे अपना कौशल प्रदर्शित करें ।

'साधु ब्राह्मण देत ! साधु !' घृतराष्ट्र ने कहा, 'जो चाहो करो । जिनके नेत्र हैं वे ही कीशल देखें । मेरे लिये वही सबसे बड़ा ग्रानन्द का कारण होगा कि वे मेरे पुत्रों को देख कर प्रसन्न हों । विदुर, श्राचार्य जो कहें वही करो । परमानन्द का विषय है । परम हर्ष हुन्ना।'

विदुर द्राण के साथ चला।

'ग्राचार्य राज सभा छोटी रहेगी,' विदुर ने कहा।

'तो नया स्थान चुना जाये,' द्रांग प्रसन्न हुए।

रंगभूमि के लिए समतल भूमि देखी गई। नापी गई। द्रोण को बहुत पसंद छाई। उस भूमि में घास छौर इच्च नहीं थे। ऐसी स्वच्छ भूमि देख कर विदुर ने भी कहा : छत्यन्त श्रेष्ठ स्थान है।

स्थान जलाशय के समीप ऋत्यन्त रम्य था । किनारों पर वृत्त् थे। सबसे बड़ी जल की समस्या थी वह यहाँ सरलता से ही हल हो गई। ऋाचार्य ने कहा: यहीं प्रःरम्भ हो।

शुभ नक्षत्र ऋौर तिथि देख कर ऋाचार्य ने भूमि पूजा की। उम समय उन्होंने पृथ्वी की स्तुति में मंत्र पढ़े। बिदुर ने कहा: श्राचार्य! ऋत ऋगों का कार्य सम्पन्न करें। ऋाचाय ने सिर उठाया।

क्तिर रंगभूमि की नींव डाली।

'पहले सभा मण्डप बनने दें,' श्राचार्थ ने कहा।
'ठीक है। प्रेचागार फिर बने,' विदुर ने श्रनुमोदन किया।

फिर कारीगर भेज दिये गये। नगरअष्ठी श्राकर देख जाया करता। नागरक ने उसे सहायता दो। श्रेणियाँ काम पर लग गईं। उनका वेतन पहले से तय कर दिया जाता था। उन्होंने पहले भूमि को श्रोर भी ठीक किया, फिर सभा मण्डा बनाने लगे। जब बन चुका तो द्रोण को दिखाया। द्रोण ने कहा: ठीक है।

काम फिर चालू रहा । फिर राजारानी ग्रौर राज परिवार के बैठने के लिये शास्त्रोक रीति से ग्रस्त्र-शस्त्रपूर्ण भेज्ञागार बनाया गया। 'प्रेच्। गार वन गया,' द्रोण ने कहा, 'तो फिर देर क्या है ?' 'देव! ग्रामी घनी पुरवासी अपने लिये मख वनवा रहे हैं।' 'उन्हें भी वनने दो,' रुक कर कहा, 'शीवता करो।' श्रेणी फिर लग गई।

नगर में दिंदोरा पिटने लगा—राजकुमारों की श्रस्त-शस्त्र शिचा देखने का उत्सव होगा।

सुनने की देर थी। ऐसी बात उड़ी जैसे मिण्टान पर मक्खी उड़ती है। ग्रभी यहाँ, ग्रभी वहाँ। राजकुमार! सीख गये सब! बाह! क्या दिन होगा!

दास व्यस्त घे । स्त्रभी से कार्य तो सब उन्हीं ।र स्त्रा पड़ा था। नगरहार के कृपक भी महानगर में स्त्राने लगे।

परयों में भी वातें चल पड़ीं—इस बार तो कौरवों का वैभव बढ़ता ही जा रहा है।

'हम समके थे कि इन वृद्धों के बाद न जाने क्या होगा ?'
'महाराज चित्राङ्गद के बाद राजा पाग्डु ने तो युद्ध किये थे।'
'परन्तु शत्रु यदि डरते हैं तो पितामह भीष्म से।'
'उन्हीं के कारण कुरु देश बचा रहा।'
'में राजकुल की बात कर रहा था।'
'मीष्म! वे! वे मृत्युद्धित हैं।'
नर्तकी सघनजंघना ने वादक कोष्टा से कहा: चलोगे!
'कहाँ!' महल सामने से हटा कर कोष्टा ने पूछा।
'उत्सव देखने।'
'यहीं हो जायगा।'
'वहाँ युद्धशस्त्रों की शिद्धा का प्रदर्शन होगा। बड़ी मीड़ होगी।'

कोष्टा ने उसे अपने अंक में खींच कर कहा: मूर्ख है सब तिरे नयनों से बढ़ कर कोई ह्या शस्त्र चलाएगा ?

'चलो हटों। तुम्हें तो यही रहता है।'

'में भूठ कहता हूँ।'

'नहीं तो।'

'ग्रच्छा में क्यों मर रहा हूँ, बता।'

सघन जंघना हँस दी। क्रोष्टा ने उसकी रशना पर हाथ घर दिया।

सघनजंघना छुड़ा कर भाग गई।

उत्सव का दिन उल्लास के साथ ग्राण । एक पग उत्सुकता का धरा, तो दूसरा हलचल का । ग्रीर ग्राकर रंगशाला में ठहर गया।

स्त्रियों के बैठने का ग्रलग प्रवन्य था। उन्हें दास ले जाते ग्रीर विठा देते। स्त्रियाँ बहुमूल्य वस्त्रों ग्रीर ग्रामरणों से सुमनित होकर ग्राई थीं। कुछ की किट के बीच स्वर्ण रशनाएँ थी। वह यज्ञी वेप में थीं जूड़ा ऊपर को बांचे। कुछ के बन्नस्थल पर मोतीमाला पड़ी थीं। बन्न पर चंदन लगा था। मुख गर पत्रलेखन ग्रीर नेत्रों में कज्जल की काली रेखाएँ। हाथों में क्विण्ति होते हुए कंकण।

व्यवस्था सुचार थी। दासों ने गहरा प्रबन्ध कर रखा था। जगह-चगह प्याऊं लगा दी गई थीं। श्रीर रंगविरंगी पताकाएँ हवा पर भूज ी थीं। सब जगह एक शबलित उल्लास बिखर रहा था। नर्तिकेयाँ लासियों के साथ श्राई थीं।

बाहर कँचे-कँचे मञ्ज थे। धनी पुरवासियों ने उन्हें श्रपने व्यय से वनवाया था। उनके श्रपने दास थे जो सब प्रबन्ध कर रहे थे। उनकी स्त्रियाँ उनके साथ श्राईं। बालकों को परिचारक खिलाने के लिये श्राए थे जो उन्हें रोने नहीं देते थे, बहलाते थे।

पालिकयाँ ग्राने लगों। उनके चारों ग्रोर सैनिक चल रहे थे। उनमें राजकुल की महिलाएँ थीं। माता गांधारी ग्रीर कुन्ती हाथीदांउ की पालिकयों में आईं। और उनकी दासियाँ पीछे-पीछे बढ़ी श्रा रहीं यीं।

फिर हाथी पर राजा धतराष्ट्र दिखाई दिये। उत्तुंग हाथी ने प्रजा को स्एड उठा कर नमकार किया। उस हाथा पर सोने की भूल पड़ी यो जिस पर हीरे जटित थे। ऊपर सुवर्ण का हौदा था।

जयजयकार होने लगा। प्रजा राजा को देख कर श्रव सम्मान से सिर भुकाने लगी। सैनिकों ने गंभीर स्वर से जयकार किया। हाथी दक गया। चांदी को सीढ़ी लग गई। कृषकों ने देखा तो श्राक्षर्य से दाँत निकल पड़े।

पितामह भीष्म श्रीर कृपाचार्य श्रागे-श्रागे थे। उनके पीछे महाराज धृत्राष्ट्र चले। उनके साथ विदुर उनका हाथ पकड़े चल रहे थे। देखते ही देखते गुक्तामिणिमिएडत, वैद्ध्यशोभित, सुवर्ण से श्रालंकत, प्रेचागार भर गया। राजकुल की स्त्रियों के श्रपरूप शृह्दार से नेत्र चौंधियाने लगे। उनके सुन्दर गीर शरीर देख कर देवता भी विमुग्ध हो सकते थे। वे श्रानं सौंदर्थ को इतना धन व्यय करके सुरच्चित रखती थीं कि साधारण कृपक की स्त्री उसे सुन कर, श्रपने प्राण त्याग सकती थी पदि उसे निश्चय दिला दिया जाता कि श्रागले जन्म में वह राजकुल मं ही जन्म लेगी। कँचे-कँचे मञ्जो पर चढ़ कर उन्होंने देखा, समस्त दश्य स्पष्ट दिखाई देता था। प्रेचागार गोल था। सोपानों पर प्रजा देटी थी। बाच में रङ्गशाला थी। सोपान एक के बाद एक कँचे होते चले थे। उनके पीछे धनी पुरवासियों के मञ्ज थे।

उस समय विदुर ने उठ कर धृतराष्ट्र से कहा : महाराज ! महर्षि इपायन व्यास का शुभागमन हो रहा है ।

महिप द्वेपायन व्यास का श्रागमन सुनकर स्वयं राजा धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए। वे उन्हों के बीर्य से रानी श्रम्बिका के गर्भ से जन्मे थे। श्रम्बिका विथवा हो गई थीं। उस समय सत्यवती महारानी ने ऐसा प्रबंध कुल चलाने के लिये किया था। ब्यास का सर्वत्र ग्राहर या। ब्राह्मणों में उनकी ग्रत्यन्त ख्याति थी। उनका नाम तो सुदृर भिथिला तक पहुँच चुका था।

माता गांधारी के पास ही कुन्ती भी थीं। वे विश्ववा के वेश में नहीं रहती थीं। गांधारी की नाक लंबी थी। नेत्रों पर पट्टी वाँधी थी। पति ग्रांधी हैं, कोई उपहास न करें, वे नी क्रांधी बन गई थीं।

सभा मगडप भरने लगा। दगडधर जगह-जगह खड़े ये। पूल वेचने वालियाँ अब अपने नेत्रों का जादू फैला रही थीं।

दर्शक बृंद बढ़ते जा रहे थे। ऊँचे मर्झो से दृश्य ग्रत्यन्त सुन्दर लगता था। रानियाँ प्रसन्न होकर देख रही थी।

ब्राह्मण सबसे आगे थे। उनका अधिकार सबसे पहला था। वे पृथ्वी के देवता थे। फिर चित्रय। फिर वैश्य, उनके पीछे शूद्ध बैठे थे। शूद्ध बाकी सबसे कहीं अधिक थे। वे भा बैठ गये, पर दासों को विश्राम नहीं था।

नगर श्रेष्ठि ने आकर सब देखा और नगरगान को सूचना दी जिसने सचिवों तक बात पहुँचा दी।

दासों की भीड़ बराबर भाग-दी इ कर रही था। दो ही दीखते थे। इस छोर से उस छोर तक लटकती फूजों की अर्थं ख्य मालाएँ या फिर । वे अधिकांश काले और ताम वर्ण के थे। आर्थं भी कुछ थे, भी वहीं जो जातिभ्रष्ट, वर्णसङ्कर थे।

कृपी श्रीर लङ्घती जाकर गांधारी के समीप बैठीं श्रीर वहाँ से े लगीं।

वाद्यध्विन से प्राचीन हस्तिनापुर गूँज रहा था। वह सुन्दर स्थान जिन कमकरी की मेहनत से बना था, वे त्राकर श्रूहों की भीड़ में बैठ गये। काफी घन का व्यय हो गया था।

प्रचएड कोलाहन होने लगा था। जैसे एक से एक, श्रीर दो ते

दो, इसी प्रकार श्रगणित से श्रगणित श्रीर फिर श्रसंख्य से श्रसंख्य होकर भीड़ बढ़ गई श्रीर जैसे कोई हिल न सके, डुल न सके, ऐसा भराव श्रा गया।

रङ्गशाला के चारों श्रोर चार विशाल सिहद्वार थे जिन पर पटह रखे थे श्रीर मीतर वादक बैटे थे। वाद्यध्विन से उस समय एक श्रावेश सा छाने लगा था, क्योंकि वह चेतना को कुण्ठित करके स्वर पर भूमने की प्रेरणा दे रही थी।

ऐसा लगता था जैसे महासागर काँप कर उमड़ पड़ा है। चारों श्रोर मुख हो मुख दिखाई देने लगे। समुदाय की बातचीत लहरों के गर्जन सी बजने लगी।

धीरे-धीरे उत्करठा बढ़ने लगी। कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था। समुदाय में श्रागे के कार्यक्रम के बारे में बातचीत होने लगी।

जब प्रतीचा करते हुए कुछ देर बीत गई तब पटह बजने लगा। उसकी मंथर ध्विन हृद्य में आविश की उद्रेक्ति करने लगी जैसे धीर स्वरं से मेच गरजने लगा था।

गांधारी ने कहा : देवी ! अभी प्रारंभ नहीं हुआ ?

'श्रभी नहीं!' कुन्ती ने कहा।

'क्या विलंब है ?'

'श्राचार्य की प्रतीद्या है।'

श्रागे-श्रागे द्रोणाचार्य श्रीर पीछे श्रश्वतथामा ने प्रवेश किया। श्राचार्य श्वेत वस्त्रों में थे। उनके श्रारीर पर सफेद चंदन लगा हुश्राथा। श्वेत फूलों की ही मालाएँ पहन रखी थीं। उनके सिर पर श्वेत फेश तथा श्वेत दाढ़ी थी। वे उस समय श्रत्यन्त गौरव से खड़े हुए। गई से उनका सिर उठा हुश्राथा।

ग्रश्वत्यामा वीर वेश में या। उसका हद शरीर सुगठित था

त्र्याचार्य को त्र्याते देखकर वह प्रचएड कोलाहल घीरे-घीरे थम गया जैसे सूर्य के त्र्याने पर मेघ नतशीश होकर त्र्रपना गर्जन छोड़ बैठे।

श्राचार्य द्रोगा ने ऋषि व्यास की श्रोर देख कर कहा : ऋषि श्रेष्ठ, श्राज्ञा दें। कुमार उत्सुक हो रहे हैं।

ऋषि द्वैपायन व्यास ने हाथ उठा कर कहा: साधु ! स्राचार्य। साधु । समय हो गया। प्रारम्भ करो । काफी प्रतीचा हुई ।

ब्राह्मण स्वस्त्ययन पाठ करने लगे । गंभीर मंत्र पाठ से रंगशाला गूँजने लगी । द्यागर धूम उठने लगा । राजन्य वर्ग उस समय नतशीश था । शूद उदासीन से बैठे थे ।

इधर पुरवाह पाठ समात हुन्ना, उधर रंगशाला में विविध प्रकार के त्रस्त्रशस्त्र लिये त्रानेक कुमार त्रा गये थे। वे महारथी कुमार वीर वेश मे थे। उँगलियों पर त्राङ्गुलित्र चढ़े थे। कमर कसी हुई थी। तूर्णीर पीछे लटक रहे थे। हाथों में धनुष थे।

पहले युधिष्टिर ने त्रपना कौशल दिखाया। फिर बड़े-छोटे के कम से कुमारों ने त्रपनी विद्या दिखाई। दर्शकों पर प्रभुत्व करने वालों की गरिमा छाने लगी। परमार्जित कौशल देख कर राजन्य प्रसन्न हो उठे।

स्त्रियों ने कानों पर उँगलियाँ चटकाईं ग्रौर कहाः युधिष्ठिर तो व युवक हो चले।

कुन्ती सुन कर मुस्कराई ।

उस समय कुमार घोड़ों पर चढ़ कर भागते हुए अपने नामाङ्कित बांग विविध प्रकार से छाड़ने लगे। वह नगर अब इस समय धनुप ब्या की टंकारों से गूँजने लगा।

कुछ दर्शकों ने डर कर सिर मुका लिया। उन्हें लगा ने वाण कहीं उन्हीं के ग्राकर नहीं लग जाये। परन्तु कुछ ने उत्सुकता से सिर उठा दिया।

कुमारों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। वे बड़ी ही चंतुरता श्रीर वेग से भागते घोड़ों को रोक देते श्रीर फिर उन्हें तीव्र गित से दौड़ा कर उन पर दौड़ते हुए चढ़ते श्रीर फिर एक दौड़ते घोड़े से दूसरे दौड़ते हुए घोड़े पर कृद कर सवार हो जाते।

साधु-साधु की पागल पुकार उठने लगी। युधिष्टिर का कौशल साधारण नहीं था।

'पारहु कुमार की जय,' का नाद गूँज उठा । उस समय व्याकुल होकर खातुर स्वर से खंधे धृतराष्ट ने कहा : विदुर ! विदुर ! क्या हुआ ?

विदुर ने कहा : देव ! कुमार कौतुक कर रहे हैं।

दर्शक ग्राय उचकने लगे।

धृतराष्ट्र ने कहा : क्या किया विदुर ?

विदुर ने खेल को देखते हुए कहा: अब सुशासन आ गये। उन्होंने पहले लच्यपात किया। फिर रथ पर चढ़ गये हैं।

'ग्रन्दा ?'

'हाँ देव ! रथ विद्या में कुशल हैं।'

'श्रच्छा ! श्रच्छा !' धृतराष्ट्र प्रसन्न हुए ।

जयध्विन से रंगशाला थरथराने लगी।

'यह क्यों हुआ विदुर ?'

'देव! कुरुकुल की प्रशंसा हो रही है।'

'हो रही है न ?' धृतराष्ट्र ने प्रसन्न हो कर कहा, 'तुम्हें सन दीख रहा है न ?'

'हाँ देव !?

'मंगल हो, मंगल हो,' वृद्ध ने कहा।

कुरन्मि के मदांध चित्रियों के भुजदराड़ों ते हवा टकरा कर जब रतंनी पर जलते अगर की गंध को लेकर भकोरे मारती, तब पुष्प गंध जलर होकर भूमती और तब वायु सधन स्तनों और विशाल नितंत्रों वाली स्त्रियों की जंघात्रों से टकराती द्यीर स्त्रियाँ कलकल नाद करके क्रयने द्याभूषणों को भंकृत करतीं। ऐसे उत्सवों में तक्षियाँ ग्रयने लिये मन ही मन वर चुन लिया करती थीं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही होता था। ग्रव वन्द हो चले थे।

तरुणियाँ त्रापम में त्रानेक प्रकार के उपहास भी किया करती थीं। प्रदर्शन का मूल्य इसलिये कुमारों के सामने बहुत बढ़ गया था।

सभा में प्रचएड जयजयकार उठा। वृद्ध धृतराष्ट्र ने पूछा: न्या हुआ विदुर !

'देव !' उसने कहा, 'महाबाहु भीमसेन श्रीर प्रशस्त बाहु सुयोधन श्रव गदा लिये उतर श्राये हैं।'

'त्रहा हा,' वृद्ध ने गद्गद् होकर कहा, 'दोनों त्रा गये हैं विदुर ?'

'हाँ देव !'

'कौन श्रच्छा नहीं लगता ? सुयोधन ?'

'नहीं देव ! दोनों पर्वत के दो शिखरों के समान ऊँचे हैं।'

'धन्य हो, धन्य हो,' वृद्ध ने कहा, 'ब्रह्मा ! एक दिन भी पुत्र को देखने के लिये ब्राँखें नहीं दीं, हाँ, वे क्या कर रहे हैं ?'

'नहाराज, दोनों एक दूसरे के सामने कैसे कठोर स्वर उत्पन्न करकें ठोंक रहे हैं।'

ो गांधारी ने कहा : महारानी कुन्ती ! फिर !

'देवी ! उन्होंने गदाएँ सँमाल लीं।'

'कैसे ? सुयोधन कैसा है ?'

'मत्त गजराज-सा लगता है।'

'भीम कैसा है ?'

कुन्ती बताने लगी: उतना बली नहीं। हो कैसे १ वैसे कुछ खाये तो देह बने। गांघारी समक्त गईं। अपना पुत्र सदैव दुवला ही दिखाई देता है।
उस समय भीम और सुयं।धन दायें-वायें चकर काटते हुए पैंतरे
वदल रहे थे। दोनों बोरों को देखकर दर्शकों में हटात् दो पच्च हो
गये। एक कहता था—धृतगष्ट्र की जय! कुकराज सुयोधन की जय!
दूनरा पच्च कहता—गारुडुपुत्र भीमसेन की जय!

त्राचार्य क्वा ने भुक कर देखा त्रौर भीष्म पितामह से कहा: देव ! मुन रहे हें ?

श्राचार्य का गूढ तत्त्व समभते पितामह को देर न लगी। कहा: मुभै भी यही भय है। पहले ऐसा नहीं था।

'क्या कौरवों से कुछ लोग ग्रमंतुष्ट हैं ?'

'नहीं, मेरी समक्त में यह दिवंगत महाराज पार हु के पुराने प्रेमी हैं।' उस समय भीम ने जो हाथ मारा तो गदा सुयोधन की गदा से टक्सई। इतना भयानक वेग था कि दोनों के हाथों से गदाएँ छूट गई। पर तुरन्त पकड़ लीं; परन्तु भीम के हाथ में सुयोधन की द्या गई, ब्रीर सुयोधन के भीम की।

वृद्ध वार्ल्शक हो-हो करके हँसे । ऐसा हुएय उन्होने देखा नहीं था। कहा : श्रार्थ देवब्रत !

'देव!' भीष्म ने कहा।

'देखा १'

धृतराष्ट्र ने सुन लिया। बोले: विदुर फिर क्या हुआ १ बताते चलो विदुर। तुम बालक की भाँति अपने को भूल जाते हो।

प्रजा के दो दल हो गये हैं, विदुरयही सोच रहा था। अब बार-बार भीम और मुयोधन के कीशल पर विभाजित जयजयकार उठता। बात इ. इ. समक्त में आने लगी थी। इस जयजयकार से दोनों योद्धाओं में रप्तिं और युद्ध की भावना निरंतर बढती चली जा रही थी।

द्रोणाचार्य ने सुना और ग्रश्वत्थामा से कहा : पुत्र !

'ग्रार्य !' ग्रश्वत्थामा ने कहा ।

'दोनों श्रपना कौशल दिखा चुके । उन्हें रोक दो । बात बढ़ जाने से कहीं इनके पच्चपाती दर्शक श्रापस में लड़ न बैठें । रङ्ग में भड़ हो जायगा ।'

श्रश्वत्थामा ने भापट कर बीच में रेक दिया। प्रलय की लहरों के बीच पाषाण श्रा गया। दोनों बीरों ने श्रव भी रुक कर एक दूसरे की श्रोर स्पर्धा से देखा।

. 'गुरुदेव ! कौशल का निर्णय नहीं हुन्ना,' सुयोधन ने कहा।

'हो गया वत्स ! हो गया,' द्रोण ने कहा, 'श्रीर भी तो कुमार हैं। उन्हें समय नहीं दोगे ?'

द्रोणचार्य ने इंगित किया। दास चिल्लाये : वाद्यध्वनि वन्द कर दो । स्राचार्यप्रवर स्रव कुछ कहेंगे। दासों की पुकार दो वार स्रोर उठी।

वाद्यध्विन बन्द हो गई । उसके बन्द होते ही दर्शकों पर से उन्माद का छावेश हट गया। बुद्धि सुस्थिर हुई । उन्होंने देखा वे बहुत ग्रधिक उत्तेजित हो गये थे । धनी पुरवासी अपने छासनों पर शिथिल होकर बैठे।

तव श्राचार्य द्रोण का मेघ गंभीर स्वर उठा : हे सम्यगण । श्राज श्रापने कुमारों का कौशल देखा । कैसा लगा ।

जयजयकार हुआ। जब वह ध्विन शांत हो गई द्रोण ने फिर कहा। ो। मेरे सर्वेषिय शिष्य को देखेंगे। वह उपस्थित कुमारों में सबसे

श्रीर विजली की छिटक के समान श्रज्ज न ने प्रवेश किया। दर्शकों में से एक ने कहा : इन्द्र का पुत्र लगता है। दूसरे ने कहा : विष्णु लगता है।

त्रुर्जुन सोने से मँढ़ा हुत्रा लौह कवच पहने था। धनुप लिये, वाणों से भरा त्णीर बाँघे था। गोह के चमड़े के अंगुलियों से डँग-लियाँ टँकी हुई थीं। वह मेघ के समान सुन्दर था। दर्शक प्रसन्न हो गये। वाद्य फिर बजने लगे। संखों की गूँज से वातावरण विज्ञुब्ध हो उठा। श्रप्रतिहत जय निनाद उठने लगा। उस नाद को सुन कर क्रयाचार्य ने मार्मिक दङ्ग से श्रार्य भीष्म की श्रोर देख कर सिर हिलाया। कुन्तो का मँभत्ता पुत्र, जब गर्व से शीश उठा कर खड़ा हुश्रा तकिएयों ने विचलित होकर को देखा तो एकटक देखती ही रह गई।

राजन्यों की हुंकार का स्नानन्द सुन कर कुन्ती की स्नांखें स्नानन्द से भर स्नाइं स्नीर उन्होंने गांधारी से कहा: पुत्र स्नर्जुन है।

'बहुत श्रेष्ठ है,' गांधारी ने लोक व्यवहार के दङ्ग से कहा, 'बहुत श्रेष्ठ है।'

परन्तु कुन्ती समक्ष गईं। फिर भी प्रसन्नता उनके हृदय में समा नहीं पा रही थी। जन कोलाहल उटा था वे तभी जान गई थी कि छर्जुन ही होगा।

उसी समय विदुर से राजा धृतराष्ट्र ने कहा : यह स्वर जो उठ रहा रं—ग्राकाश को विदीर्ग किये दे रहा है, यह क्यों है ! किसलिये है विदुर ।

विदुर ने कहा: देव ! ऋर्जुन ऋा गये हैं।

'उन्होने क्या किया ?'

'श्रमी कुछ नहीं।'

'तो देख कर ही यह जय निनाट उठ रहा है ?'

तव दोगाचार्य का हाथ उठा । त्रार्जुन त्रापना कौशल दिखाने लगे। सब देखने लगे।

पृतराष्ट्र ने कहा : महामित विदुर ! कुन्ती रूप यह काष्ठ से उत्पन्न शुधिष्टिर, भीम श्रीर श्रजु न जैसी तीन श्राग्नियों को पाकर में घन्य हो गया । श्रनुप्रहीत हुन्ना, सुरक्षित हुन्ना ।

परन्तु विदुर का ध्यान ऋजुंन पर था। दर्शकों की उत्कंठा ऋौर ग्रानन्द का कोलाहल घीमा पड़ गया था। ऋजुंन अपने वाण चलाने लगा । उसने त्राग्नेय, वास्ण, वायव्य ग्रस्न चलाये। भीमास्न चलाया। पार्वतास्त्र के बाद ग्रन्तर्धानास्त्र चलाकर ग्रपने को छिपा लिया। फिर कभी रथ के धुरे पर, कभी बीच में प्रगट हुग्रा। फिर भरा बड़ा, ग्रंडा, उड़ाया पर वे तिनक भी नहीं हिले। फिर धुंघची का निशाना बनाया। फिर लौहपिंड ग्रादि के भारी निशाने मारे। घूम रहे लोहे के बने मुग्रर के मुँह में पाँच बाण मारे, पर फुर्ती के कारण एक-एक कर मारे हुये वे बाण दर्शकों को लगा जैसे एक ही बाण मारा। रस्ती में लटके ग्रस्थिर लच्य को वेध दिया ग्रीर फिर गाय के सींग के निशाने पर इक्कीस बाण चला कर ग्रजुंन ने ग्रपना कीशल दिखाया।

त्राचार्य ने इंगित किया तो उसने खङ्गयुद्ध श्रीर गदायुद्ध के भी हाथ दिखाये। श्रीर किर उन्होंने रथयुद्ध के पैंतरे दिखाये।

त्रुज्न स्रपना सब कौशल दिखा चुके। दर्शक स्रव तक स्तन्ध बैठे हुए थे। स्रव बाजों का शब्द धीमा हो चला। सब उतार पर था। दर्शक समक्ते स्रव क्या होना है। चलो सब समात हो गया।

भीड़ छुँटने लगी। उनका कोलाहाल अपभी प्रारंभ ही हुआ या कि सब राजन्य चौंक उठे।

रङ्गभूमि के द्वार पर निनाद हुआ। खम श्रीर ताल ठोंकने का शब्द था। जैसे दो विजलियाँ टकरा रहीं थीं। सब लोग बहुत ही हुए। श्रीर चक कर वे सब द्वार की श्रोर देखने लगे कि देखें होने वाला है। दर्शक बैठने लगे।

द्रोणाचार ने देखा कि सुयोधन विचलित हो उठा है। वे पाँची स्वाह्वों के बीच में खड़े थे। पाँचों के स्वर्ण किरोट चमक रहे थे। जाचाय ने देखा सुयोधन अपने भाइयों के साथ उठ खड़ा हुआ था। वह जैसे इस प्रकार अर्जुन के गौरव को सह नहीं सका था। वह जैसे युद्ध करने के लिये तैयार था। आचार्य का विस्मय तब और बढ़ा जब उन्होंने देखा कि आगा पुत्र, स्वयं अश्वत्यामा भी वहीं था।

मुयोधन की ह्योर। सारे कुक्कुल के कुमार शस्त्र उठाये तैयार थे। उनके बीच में सुयोधन गदा लिये खड़ा था।

पाँची पारडव चुपचाप देखते रहे।
'मुयोधन !' ग्राचार्य ने कहा, 'यह क्या है !'
'देव ! ग्राज़ा हें,' सुयोधन ने कहा।
'ग्राज़ा ! कैसी कुमार !'
'हैव ! ग्राज़्र न को गर्व हो गया है।'

'हो जाने दो कुमार । उसका परिणाम तुम पर नहीं । मुक्त पर है । पीछे हट जास्रो ।'

सुरोधन हट गया। पर उसने कहा: गुरुदेव! स्त्राज्ञा से स्रनुप्रहीत हूँ। स्रपने इस शिष्य को भी स्त्रवसर दें।

प्रलाने देखा महापराक्रमी कर्ण रङ्गणाला के बीच खड़ा था। उसके मुख पर आश्चर्य का भाव था। वह उत्तुंग, विशालकाय, गीर-वर्ण तरुण। उसके कानों में कुण्डल श्रीर वद्यस्थल पर कवच चमक रहा था। कमर में वंधी हुई तलवार लटक रही थी। हाथ में धनुप था। वह स्य जैसा तेजस्वी, चन्द्रमा सा कान्तिमय, श्रीम का सा गुितमान था। वह रङ्गणाला में जब भिर उठाये, पतली कमर श्रीर प्रास्तवच्च तथा सुहद हाथों को लेकर चला, तब वह सिंह का सा प्रतीत हुआ। उसमें हतना स्फुरण था।

कर्ण ने रङ्गशाला में खड़े होकर चारों श्रोर देखा। सब के मुख पर उसके प्रति विस्मय था, जिसे देख कर कर्ण के मुख पर एक श्रजीब सा गाव था। कर्ण ने पिर द्रोण श्रीर कृपाचार्य को साधारण भाव से प्रणाम किया। चारी सभा स्थिर दृष्टि से देख रही थी। दोनों श्राचार्यों ने कुछ कहा नहीं। केवल सिर हिला कर उसके प्रणाम को ग्रीकार किया। श्राचार्य द्रोग कर्ण को लाना नहीं चाहते थे। परन्तु श्रव परिस्थिति चाहर हो गई थी, हाथ में न थी।

'वड़ा वली है', प्रजा में से किसी ने कहा। दूसरे ने पूछा: यह भी कोई राजन्य है ? 'क्या जानें।' प्रजा की पुकार उठी: यह कौन है ? द्रोणाचार्य ने कहा: कर्ण! 'देव!' उसने फिर सिर मुका कर कहा।

'सुनते ही हो। प्रजा तुम्हारा परिचय जानना चाहती है। बता दो। उन्हें स्वयं बता दो,' कर्ण ब्राचार्य का व्यंग्य समक्त गया। पर कर्ण क्रिक्तका नहीं। ब्राचार्य सुस्कराये। कर्ण ने पुकार कर कहा: सम्य गणों!

दर्शकों में नीरवता छा गई।

कर्णा ने कहा: मैं स्त्राचार्य द्रोण का एक विनीत शिष्य हूँ। जे उन्होंने मुक्ते शिक्ता दी है, वही मैं स्त्रापका मनोरंजन करने को दिखाने स्त्रा गया हूँ। नेरा नाम कर्णा है।

श्रीर फिर सुयोधन से सुड़कर कहा : कुमार ? 'क्या है सखा ?' सुयोधन ने कहा । 'मैं श्रपना कार्य प्रारम्भ करता हूँ।' 'श्रवश्य।'

'परन्तु तुम यहीं रहना,' कर्ण श्रपनी रत्ता चाहता था। शारीरिक नहीं। सामाजिक श्रिषकार की। तभी सुयोधन श्रीर उसके भाइयों है पुकार लगाई: महारथी कर्ण की जय!

माता गांधारी ने चौंक कर कहा : कीन है, कीन है ? कुन्ती समक्त गई । वे तो समक्त ही रहीं थीं । गांधारी की वार से एकदम चौंक गईं। कुन्ती का गला रूँघ गया। कष्ट से कहाः नहीं जानती।

कह तो गई परन्तु लगा जीभ कट गई। क्या वे ग्रपने ही पुत्र को नहीं पहचान सकेंगी ? कुन्ती का रोम-रोम काँप उठा। यह उनके कीमार्य में उत्पन्न पुत्र था, जिसे उन्होंने त्याग दिया था। भला हो ग्रिथिरथ सुत का, जिसने जालक को पाल लिया था।

परन्तु पितामह भीष्म से सोमदत्त ने कहा : श्ररे ! यह तो उद्यत है श्रार्थ !

'म्रजु<sup>°</sup>न के प्रति उन्मुख ई,' सोमदत्त ने कहा।

उस समय कर्ण ने ऋजुंन को देखा और वह हँस पड़ा। इतना स्पष्ट हास्य था कि हास्य का केन्द्र ऋजुंन ही है, यह समक्तते हुए किसी को तनिक भी देर नहीं लगी। ऋजुंन का मुख लजा से लाल हो उठा।

उस समय कर्ण का हँसना बंद हुन्त्रा भी नहीं था कि बड़े ही ब्यंग्य से सुयाधन ठहाका लगा कर हँसा।

कर्ण ने कहा: अर्जुन! तुमने जो रंगभूमि में कीशल दिखाया है, वह तो कुछ भी नहीं है। तुग्हें इसी पर इतना गर्व है? मैं देखों उन्हें कीशल दिखाता हूँ।

श्रर्जन ने कहा: कर्ण ! तुम श्रपने की बहुत बड़ा धनुर्द्धर समभते हो। यह तुम्हारी भूल है।

प्रजा के लोग यन्त्र चालित से उठ कर खड़े हो गये, देखने, कि

कर्ण पुकार उटा : सम्यगणों ! ग्रापने जो देखा है, सो देखें ।

कह कर उसने बड़ी शीवता से जो श्रज्ञन ने किया था, वह सब एक एक करके दिखा दिया। प्रजा बार-बार जयजयकार करने लगी। यह कोलाहल जो पहले श्रज्ञन को मिला था, वह सब श्रय कर्ण की हम्मिन बन गया था। सुयोधन ठठा कर हँसा। श्रीर उसने कण को गले से लगा कर कहा: है महाबाहो ! तुम महान् हो । तुम्हारा गौरव तुम्हारे धतुर की प्रत्यंचा में पुकार रहा है । यह राज्य तुम्हारा है । तुमसे मिल कर मेरा सौभाग्य है १ में तुम्हारे वश में रहूँगा। यह सब भाई तुम्हारे वश में रहेंगे । मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ । वह श्रानन्द से हँसा।

उसके साथ कींग्व हॅंमे । उन्होंने हान फैलाकर कर्ण से कहा: स्वागत ! पृथ्वी के सर्व श्रेष्ठ धनुर्द्धर ! स्वागत !

श्रीर उन्होंने एक-एक करके कर्ण को गले से लगाया।

द्रोणाचार्य देखते रह गये। यह क्या हुन्ना १ वे तो न्नजुन की सर्वश्रेष्ठ धनुद्धर बना रहे थे। कुरु कुमारों ने कर्ण को कैसे बना दिया? परन्तु कर्णा ने सारे कौशल बात की बात में कर दिखाये थे।

एकाएक उन्होंने देखा ऋर्जुन ने नमस्कार किया। 'गुब्देव!' ऋर्जुन का स्वर घुटा हुआ था।

'वत्स,' द्रोग ने पूछा।

'देव!' वह कह नहीं सका।

'मैं देख रहा हूँ अर्जु न,' द्रोण ने साहस देते हुए कहा, 'सारे कुरु कुमार विद्रेप से एक हो गये हैं।'

'तो फिर ?'

'कल्थाण हो वत्स !' द्रोण ने कहा।

कर्ण पुकार उठा : मैं तत्वर हूँ सम्यगणो । यदि श्रर्जुन श्रव भी श्रिपने को धनुद्धर समभता हो तो वह मुभसे द्वंद्वयुद्ध करे श्रीर जीते।

अभी वह स्वर रुका भी नहीं था कि अर्जुन की प्रत्यंचा से टंकार उठी और वह आगे आगगया।

श्चर्यं न श्रौर कर्ण को एक दूसरे के सामने देख कर कुन्ती की छाती फटने लगी। श्राकाश में बादल बिर श्राये थे। उनकी छाया श्रर्यं पर पड रही थी। कर्ण पर बादल नहीं पहुँच सका था। एक-एक कर के कुर कुमार कर्ण के पीछे जा खड़े हुए। तो क्या अर्जुन अकेला ही रहेगा।

सहसा सब ने देखा पितामह भीष्म, श्राचार्य कृप, श्रार्थ श्रेष्ठ द्रोग्र श्रुच न की श्रोर जा खंदे हुए । उस समय प्रजा ने जयजयकार किया। विदुर की श्राम्तों में पानी श्रा गया। उसने सतर्कता से पींछ लिया। वृद्ध शहरीक भुक्त कर देखने लगे।

प्रजा के भी दो भाग हो गये। एक अर्जुन की आरे था, दूसरे के मन में कर्ग् की विजय कामना थी।

कर्ग के पीछे धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हो गये थे। कर्ग ने मुझ कर कहा: कुमार! मैं त्रापकी नित्रता चाहता हूँ।

नुयोधन ने कहा : मैं धन्य हुआ । दुधें का दलन करो ।

उसी समय श्रचानक दोनों पुत्रों को यो युद्ध के लिये उद्यत देख कर महारानी कुन्ती मूर्च्छित हो गईं। विदुर ने दासियों को नियत कर दिया। वे उन पर हवा कलने लगों श्रीर पानी के छोंटे देने लगीं। इन्ती को कुछ चेतना लौटी। उन्होंने किर देखा श्रीर श्राँखें वंद कर लीं। श्रीर वे लम्बी-लग्बी साँसें लेने लगीं। उनकी इच्छा हुई वे युद्ध रोक दें, पर साहस नहीं हुशा। कैसे वे कर्णा को स्वीकार कर सकेंगी?

तथ कृपाचार्य ने देखा कि श्रज्ञीन बढ़ा। उसने कहा: सावधान! श्रप्यान काने को श्राज एक मूपक सिंह के सामने श्राया है? कर्गी! को लोग बिना बुलाये श्राते हैं, तुम मेरे हाथ से मर कर उसी लोक में लाशोंगे, जहां वे लोग जाते हैं।

वर्ग मुस्तराया, कहा: अर्जुन! यह रंगभृमि और उत्सव सर्व गाधारण के लिये हैं। केवल तुम्हारे लिये ही नहीं है। राजा लोग बल को ही अपट समभते हैं। क्तिय धर्म बल का अनुगामी है। दर्बल लोगों की माँति क्या बातें करके समय नष्ट कर रहे हो! बाणों से बातचीत करो । स्त्राचार्य के सामने मैं स्त्रभी बाखों से तुम्हारा सिर काट कर पृथ्वी पर गिराये देता हूँ।'

'साधु, साधु,' कुरु कुमारों ने कहा। द्रोणाचाय ने गंभीर स्वर से कहा: अर्जुन! 'देव।'

'तत्रर हो ?'

'सद्व, मेरे देव।'

द्रोण ने सिर पर हाथ धर कर आशोर्वाद दिया।

युधिष्ठिर ने त्रार्जुन को गले से लगाकर कहा : त्रार्जुन ! कुल की मर्यादा !

अर्जु न ने कहा: देव स्मरण है! निश्चिन्त रहें। कर्ण धनुष लिये प्रतीक्षा कर रहा था।

ग्राकाश में बादल ग्रीर घिर श्राये। ग्राभी तक वे कम ये, श्रव उमड़ पड़े। विजली चमकने लगी। कहीं-कहीं बादल फट रहे थे, वहाँ से सूर्य की किरणें फूट रही थों। बगुलियों की पंक्ति ग्राकाश में उड़ने लगी। उस समय कुलीन स्त्रियों के भी दो दल हो गये थे, एक श्रर्जन की ग्रोर, एक कर्ण के पन्न में।

्दासियाँ इस समय कुन्ती पर चन्दन का पानी छिड़क रही थीं। वे ेमूर्छित हो गई थीं।

ं जित्र दोनों वीर एक दूसरे की छोर बढ़े, तत्र कृपाचार्य ने बीन में ... वज्र गर्जन किया छोर स्वर उठा कर कहा : महारथी कर्गा!

स्वर गूँज उठा। सभा स्तब्ध हो गई। कुपाचार्य ने कहा: यद्यि रङ्गशाला कौतुक ग्रीर कौशल दिखाने के लिये ही बनी है, परंतु यह फिर भी राजपुत्रों के लिये है। ग्रातः पहले तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा।

'पूछें त्राचार्य पूछें,' कुरुकुमार बोले । 'वही', कुपाचार्य ने कहा, 'यह महारथी त्रार्जुन हैं । ये कुरुवंश के उत्पन्न दिवंगत महाराज पाग्हु के पुत्र हैं। महारानी कुर्न वह दर्पाट-गर्भ से इनका जन्म हुआ है। ये तुमसे युद्ध करने को तैयार ६ लिये है वीरवर ! तुम भी अपनी माता और अपने पिता के र उठा वताओं। जिस कुल को तुमने सुशोभित किया है, उसका परिचय र लंबी भी आवश्यक है। तब ही श्रर्जुन यह निश्चय करंगे कि वे तुमसे लें

द्रोण ने कहा: ठीक कहा स्त्राचार्य।

भीष्म ने कहा: राजन्यों की मर्यादा ! ब्राह्मणों से श्रिधिक उसे कीन श्रच्छी तरह समका सकता है। वे ही इसका नियमन करने के श्रिषकारी हैं।

'तो', कृराचार्य ने कहा, 'यह कौन नहीं जानता कि राजपुत्र लोग कभी ध्रज्ञात-कुल-शील पुरुप से, या नीचकुल से उत्पन्न पुरुप से द्रन्द्रयुद्ध नहीं करते।'

'साधु, साधु,' भीष्म वितामह ने कहा। स्वर गूँज कर थम गया! धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा: विदुर केंग्री निस्तब्बता है।

'देव! निर्णय हो रहा है।'

'किसका ?'

'पाग्डुपुत्र श्रर्जुन का कर्ण ते द्वन्द्वयुद्ध हो कि नहीं ?'

'श्रच्छा, कीन रोकता है ?'

'कृराचार्य।'

'साधु, विदुर अेप्ट, साधु !' वे जानकार हैं। उन्हें श्रधिकार है।' कुन्ती को कुछ होश श्राया । श्रभी भी युद्ध नहीं हो रहा था।

उन्होंने श्रांख खोल कर देखा । उठ कर बैठ गई ।

कृराचार्य ने फिर कहा : बोलो क्या कौन हैं तुम्हारे पिता ? कौन हैं

तुम्हारी माता ? जत्र तक यह प्रकट नहीं होगा तत्र तक कैसे युद्ध हो सकता है। द्वन्द्वयुद्ध तो सदैव ही -समान पुरुषों में होता है।

कर्ण कुछ उत्तर नहीं दे सका । कुन्ती को लगा वे पागल हो जायेंगीं। ग्रापने पुत्र का ग्रापमान होते देखकर, कर्ण को चुप देखकर, उनकी इच्छा हुई, वे पुकार उठें, यह मेरा पुत्र है, यह मेरा पुत्र है। पर फिर यदि पूछा इसके पिता का नाम क्या है, तो वे क्या कहेंगी? कैसे कहेंगी कि यह उनके कीमार्य की संतान है। ग्राज तक उन्होंने जिस मेर को छिपाया है, ग्रापने पित तक को नहीं बताया, कैसे बता दें उसे ?

कृपाचार्य ने गरज कर कहा : बाजा ।

कर्यों ने यह सुनकर लजा से सिर मुका लिया। उसका मुख लाल हो उठा। जैसे वर्षा काल को ग्रजस्वधारा से ग्राहत कमल श्रीहीन हो जाता है, वैसे ही उसका मुख ग्रपनी समस्त कान्ति को खो बैठा। वह पराजित सा नीचे हो देखता रहा।

उस समय सुयोधन ने आगे बढ़ कर कहा: आचार्य ! राजवंश में, या स्तकुलोत्पन्न, या नीरपुरुष और सेनापित, यह तीनों ही राजा होने के अधिकारी हैं। शास्त्र में यह बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है। यदि अर्जुन राजा के अतिरिक्त किसी से युद्ध नहीं कर सकते तो कहें।

'कैसे कर सकते हैं !' श्राचार्य का ने पूछा।

श्रीर सबने श्राश्चर्य से देखा कि सुयोधन ने हाथ उठा कर कहा : ' 'पूज्य गुरुजन श्रीर सम्यगण, सुनें। में कुरुराज धृत्राष्ट्र का व्येष्ठ पुत्र, उत्तराधिकारी युवराज, महारथी कर्ण की श्रङ्गदेश का राजा बनाता हूँ।

सब ऐसे चोंके जैसे बज़पात हुआ। श्रीर वहीं स्वर्ण सिंदासन रखना कर, मन्त्रज्ञ ब्राह्मणों द्वारा सुवर्ण कलशों के जल से श्रभिषेक करवा कर सुयोधन ने कर्ण को श्रङ्गदेश का राजा बना दिया। प्रजा में हलचल मच गई। जब कर्ण पर छत्र लगाया गया श्रीर चँवर डुलाये गये, जय-जयकार से श्राकाश फट चला। कुन्ती हँसी, फिर रोई, फिर रोई, फिर हँ ती । विदुर स्तन्ध हो गया । धृतराष्ट्र ने सिर मुका लियेर वह दर्भाट-रित्रयाँ देखती रह गईं । कृप ग्रीर द्रोगा ने एक दूसरे को देखा परवर की मूर्ति की भाँति खड़े रहे ।

्री-लंबी टस समय कर्ण ने सुयोधन से कहा : राजन् ! आपने मुफेरें के बनाया है, इसके बदले में आप मुफसे क्या चाहते हें ! आपके प्रिय : किये, आप जो कहें, वही करने को मैं तैयार हूँ।

तुयोधन ने कहा: राजन् ! मैं आपके साथ गाढ़ी पित्रता करना चाहता हूँ।

कर्ण ने कहा: राजन ! आप धन्य हैं। मैं आज कृतार्थ हुआ। गुयोधन ने कर्ण को गले से लगा लिया। इस मिलन को देख कर दर्शकों में से बहुत से आतुर होकर चिल्हाने लगे – जय! युवगन और प्रकृताल की लय।

अधिक समय तक यह बात नहीं रही। कर्ण फिर आगे आ गया। उसके मुख पर अहंकार था।

शाचार्य द्रोण पुकार उठे: सम्यगण ! ग्रामी-ग्रामी कुरुराज के व्येष्ठ पुत्र ने श्रज्ञात-कुल-शील कर्ण को प्रसन्न होकर ग्रांगदेश का दान कर दिया है। ग्रांग कल तक के ग्रज्ञात-कुल-शील कर्ण भी राजन्यों में ग्रा गये हैं, क्यों कि वे राजा हो गये हैं। वे धन्य हैं; ग्रीर धातूराष्ट्र सुयोधन भी धन्य हैं। इस समय वे ग्रातुरता में है। यदि द्वन्द्वयुद्ध न करना होता हो वे गुरुज्ञनों को प्रणाम करके ग्राशीर्वाद प्राप्त करते ग्रीर तय ग्रागे व्हते। ग्राव युद्ध होगा; क्यों कि ग्रांग वे ग्राधिकारी हो गये हैं। ग्राचार्य वा व्यंग्य स्पष्ट था।

'कर्ण !' एक वृद्ध की करुण पुकार गूँज उठी, 'कर्ण ! पुत्र !'
स्व चौंक उठे । वह सारथी अधिरथ था । वृद्ध लाठी टेकता हुआ
कौंपता हुआ, आ गया था । घबराहट के मारे, राजन्यों के बीच खड़े

पुत्र के लिये चिता में, कंघे पर से उसका वस्त्र खिसका जा रहा या। अधिरथ पसीने से तर था। उसका स्वर सुनकर अङ्गराज कर्ण ने व्याकुलता से देखा और अपने धनुष-वाण को रखकर उसकी अभ्यर्थना और सम्मान करने वे आगे बढ़े। अधिरथ ने दोनों हाथ फैलाक र कहा: पुत्र!

निर्भाक कर्ण ने श्रामिषेक के जल से भीगा सिर उस समय वृद्ध के चरणी पर निर्संकोच रख दिया। घवराकर श्राधिरथ ने कपड़े से श्रपने पाँव हँक लिये। उस समय कर्ण को राजा के रूप में देख कर वह रो दिया श्रीर उसका गला कँ घ गया। पहले उसे पुत्र के लिये डर या, यहाँ श्राकर जो देखा तो वह सब उसकी कल्पना के बाहर की वस्तु थी। उसके श्राँसुश्रों से कर्ण का भीगा सिर सिंच गया।

कर्ण की विशालता देखकर द्रोण की भी तन गई। वे देखते रहे। कर्ण ने कहा: पिता! इस श्रज्ञात-कुल-शील को तुमने पाल कर जो इतना बड़ा किया है, उसे क्या मैं कभी भूल सक्या?

वृद्ध ने रोते हुए कहा : पुत्र ! मेरे पुत्र त् कितना अञ्छा है ! तू कितना कोमल हृदय है !

भीम ने बढ़ कर कहा: स्तपुत्र कर्ण ! उसके स्वर में उग्हास स्पष्ट था। उसे लगा, कर्ण अधिरथ का ही बेटा था: तुम अर्जुन से युद्ध करोगं ! तुम अर्जुन के हाथ से मरने योग्य भी नहीं हो। स्तपुत्र ! होश में आश्रो। अभी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकता। तुम्हारे कुल के योग्य काम है, घोड़ों की रास पकड़ना। आज तुम घोड़ों की राम छोड़ कर राजदण्ड सँभालोगे, कल महानगर के अंत्यज महामंत्री बनने लगेंगे! हे नराधम! जैसे कुत्ता यज्ञ के हिव में मुँह नहीं डाल सकता, वैसे ही तुम भी अङ्गराज का उपभोग करने के योग्य नहीं हो।

भीम के मुख पर प्रगट घृणा थी। वह रोप में था। भीम की बात सुनकर नितामह भीष्म मुस्कराये। उनकी मुस्कराहट देखकर द्रोण शौत हुए। भीम की बात सुन कर राजन्यों ने ठहाका मारा। श्रीर वह दर्पाट-हास देर तक गूंजता रहा।

कर्ण कुद्ध हो गया। पर उसने कहा कुछ नहीं। उसने सिर उठा कर झाकाश को झोर देखा। सूर्य ढल चला या। उसकी लंबी-लंबी साँसों को देखकर सुयोधन से नहीं रहा गया। कमलवन जैसे भाइयों के समूह में से वह ऐसे निकल झाया जैसे मदमत्त हाथी निकल झाता है। उसके नेत्र लाल हो गये।

कर्ण के होंठ फड़कने लगे। वह एकदम प्रचंड सा दिखाई देने लगा। पितामह भीष्म आगे बढ़ आये। प्रजा शांत वैठी थी।

क्रांधान्ध मयोधन ने गरज कर कहा : भीमसेन ! तुम क्या कह रहे हो ? जानते हो ? क्तिय का अर्थ कुल नहीं है। बल हैं। बल का ही . चत्रियों में ब्रादर होता है। फिर उसने हाथ उठा कर कहा: कीन . जानता है। महानद और शूरवीरों के जन्म का वृत्तान्त कोई नहीं जानता ि उसने छौर भी स्वर उठा कर कहा: इस चराचर विश्व में निम्नमुख बहने वाले जल से प्रचएड तेजस्वी त्रिभुवन व्याप्त श्राप्त का जन्य हुआ है। तुम मिथ्या कुल गर्व की बात कहते हो ? असुरों का नाशक वज्रधर इन्द्र का ज्यायुध दधीचि की हट्टी का बना था। चित्रिय दह है जो बली है। कुमार कार्त्तिकेय किसके पुत्र थे, यह अभी तक भी निश्चित नहीं हुआ है। वे ऋग्नि के पुत्र थे, या वृत्तिका के, या रुद्र फे, या गङ्गा के यह कोई नहीं ब्तासकते। स्त्राचार्यद्रोण का जन्म र्वान कुलीन है ? गौतम पुत्र कुपाचार्य का जन्म कैसे हुआ ? तुम्हारा जन्म कैसे हुन्त्रा ? तुम्हारे भाइयों का जन्म कैसे हुन्त्रा ?स्वयं विता ग्रीर पितृब्य का जन्म किस प्रकार हुआ ! स्त्री का गर्भ व्यर्थ न जाये, यही शास्त्रीक्त सत्य है। अेप्ट वीर्य से पुत्र उत्पन्न करवाना ही स्त्राय धर्म है। तुम समभाते हो कर्ण किसी नीच स्त्री की संतान है ? ऐसा सिंह पोई मृगी पदा कर सकती है ? मैं इनका आजाकारी मित्र हूँ। ये केवल

श्रङ्गदेश ही नहीं, चाहें तो समस्त कुरु वैभव का शासन कर सकते हैं। जो इन्हें श्रङ्गदेश का राजा स्वीकार नहीं करता, वह रथ पर चढ़ कर धनुप लेकर युद्ध करें। मैं तत्पर हूँ। कुल श्रीर जन्म नहीं, महावीर शक्ति देखो।

'साधु! साधु! रङ्गभूमि में कोलाइल गूज उठा। श्रीर 'कुरुराज सुयोधन की जय,' के जयजयकार से एक बार नहीं, बार-बार हस्तिनापुर का एक-एक पापाण यर्रा उठा। कोलाइल के शांत होते ही द्रोण ने श्राकाश को देखा श्रीर वे मुस्कराये। उस समय सूर्य श्रस्त हो गया था। कृपाचार्य ने श्रागे बढ़ कर कहा: सभ्यगणी! सभा विसर्जित होती है। संध्या हो गई है।

सुयोधन ने कहा: श्रङ्गराज ! कोई बात नहीं। श्रीर कर्ण का उसने बढ़ कर द्दाथ पकड़ लिया श्रीर रंगभूमि से चल दिया। उसके साय श्रनेक कुरु कुमार हो गये।

उल्का हाथों में लिये दास आगे-आगे चलने लगे। प्रकाश ह्या में फरफरा रहा था। क्यों के मुख पर अतृप्ति थी। सुयोधन प्रसन्न था। उसने कहा: अङ्गुराज! भविष्य उज्ज्वल है।

सुशासन ने कहा : भ्रातर ! कैसे ?

सुयोधन ने उत्तर नहीं दिया। सेवक त्रागे-त्रागे चल रहे थे। सुयोधन त्रपने ध्यान में चल रहा था।

युधिष्ठिर चिंता से घर लौटे । घर त्याकर देखा माता कुन्ती गंभीर चैठी थीं । शायद वे रोई थीं । उनके नेत्र लाल थे ।

'माता! तुम रोई हो क्या ?' युधिष्ठिर ने पूछा।

'नहीं, पुत्र ! सब ग्रा गये ? चलो भोजन कर लो ।'

श्राचार्य द्रोग जब ग्रापने भवन में पहुँचे वृपका ने वहाः देव! उसके स्वर में प्रश्न था।

'क्यों पुत्री ?'

'ग्राचार्य ! श्राज युद्ध होता तो ?'

'तो रक्तपात होता ।'

'ह्यानंद के स्थान पर हाहाकार मच जाता। क्यों स्त्रापने सबको यह विनाश विद्या सिखा दी ?'

'पुत्री इसी से तो मर्यादा का नियन्त्रण होता है।' कृपी ने कहा: पुरुपों की मर्यादा हिंशा ही है। कृपका मुस्कराई।

द्रोण ने उत्तर दिया : स्त्रियों की मर्यादा रघुकुल के राम ने निवाही थी । क्या परिणाम हुन्ना ? सारे राज्ञस प्रायः वेद पढ़ने लगे ।

वे ग्रव ग्रपने कपड़े उतारने ग्रौर दूसरे वस्त्र धारण करने भीतर चले गये थे।

'उत्तरायथ का क्या होगा ?' कृषी ने उनके लीटते ही पूछा। 'कल्याण होगा।' 'मुक्ते नहीं लगता।' द्रोण चौंके। पूछा: क्यों ? 'कुच्कुल में फूट है। स्त्रियों तक में विद्रेप है।' 'तो युद्ध होगा,' द्रोण ने कहा। कृषी चौंकी।

फिर द्रोगाचार्य हँसे। कहा: जैसे एक दिन द्रास्तण का अधिकार मदांध होकर नष्ट हो गया था, वैसे ही हन क्षत्रियों का भी होगा, छूपी। द्रास्तण की क्षाला के पीछे बुद्धि थी, क्षत्रियों के पास वह नहीं है। फिर द्राप्तणों का विरोधी केवल क्षत्रिय था, सो परस्पर अधिकार बँट गये, परंतु क्षत्रियों का विरोधी समस्त अनार्थ जाति समुदाय है। यहाँ सम-भौते की कोई बात ही नहीं उठती।

क्पी विस्कारित नेत्रों से देखती रही। द्रोण कहते रहे: श्रोर यह भी निश्चित है कि यदि कुलघात हो गया तो च्हिय के विनाश के साथ ही, च्हिय का ही नहीं, ब्राह्मण का भी विनाश समसो। ब्राह्मण की श्रायुध शक्ति तो चित्रिय है। युद्ध तो सर्वनाश कर देगा। कुल, गण, गोत्र फिर छिन्न-भिन्न हो जायेंगे।

वृपका नहीं समभी । द्रोण कह रहे थे : इस समय एक ऐसे राज्य की ग्रावश्यकता है जो समस्त देशों को एक राष्ट्र बना सके । छोटे-छोटे भेद भुलाकर एक सूत्र बने । चित्रिय तो मरेंगे ही, ब्राह्मण की भी रत्ता नहीं होगी ।

रात गहरी हो गई थी। ग्राकाश में बादल ग्राब फट गये। नीला म्याकाश, उस पर चंद्रमा की भिलमिल चमक ग्रीर शीतल समीर बह रहा था। श्टुङ्गवान् ने कंबल लाकर बिछा दिये। द्रीण बैठ गये। कृपी भी बैठ गई। कहा: बुषका दीपाधारों में तैल डाल दे। ज्योति कम हो गई है।

श्रश्वतथामा जत्र श्राया तत्र द्रोण दैठे ही मिले । वह भीतर जाने लगा । वह इस समय श्रपने ध्यान में था ।

कृपी ने अश्वत्थामा की अर रहस्यभरी दृष्टि से देखा।

'पुत्र !' द्रोण ने कहा, उनका स्वर गम्भीर, कुछ स्नेहपूर्ण, कुछ उलाहने से भरा था।

'स्रार्य !' श्रक्षत्थामा पास श्राहर खड़ा हो गया श्रीर उसने प्रश्न-बाचक दृष्टि से देखा ।

'तो तुमने निश्चय कर लिया कि तुम सुयोधन की स्त्रोर हो।' पहले तो वह चकराया। फिर कहा: श्रार्थ! श्रर्जुन मुक्तसे बढ़ है, यह मैं नहीं सह सकता।

'फिर ?' वे हँसे, 'तो ईष्यां ही तुम्हारा ध्येय है ?'

'नहीं देव ! सुयोधन मेरो बड़ी प्रशंसा करता है। उसका सुक्त पर बड़ा स्नेह है। वह सुक्तसे स्नेह करता है।'

प्रातः श्राचार्य द्रोण उठे तो सुना निदुर श्रेष्ठ श्राये हैं। मिले।

कहा : विरार्ज, मंत्रिप्रवर, विराजें। कल कैसा रहा ? बड़ा ही श्रद्भुत रहा न !

विदुर ने कहा : मुक्ते पूर्वायोजित लगा।

'हो सकता है। परन्तु सुयोधन का काम या सब।'

'वह तो था ही। उसी का तो मन फटता है। माइयों को देख नहीं सकता, न जाने क्यों ?'

श्राचाय ने सोच हर कहा : महाराज क्या कहते हैं ?

'पुत्र का स्नेह सर्वोगिर है,' विदुर ने कहा, 'वे तो सुयोधन की बात काट नहीं पाते।'

'ठीक नहीं हो रहा है।'

'कीन नहीं जानता ह्याचाय,' विदुर ने पूछा।

'कुन्ती महारानी तो ठ क हैं ?' त्राचाय ने पृछा 'वे क्यों मूर्छित हो गईं ? मैं तो समभा ही नहीं।'

'स्त्री का हृदय तो था। ग्रापने पुत्र की ग्राशंका में माता का हृदय एकदम विचलित हो उठा होगा।'

'ठीक है मंत्रिश्रेष्ठ, ठीक है।'

उसी समय कृपी ह्या गईं। विदुर ने प्रणाम किया। कृपी बैठ गईं। उन्होंने कहा: मंत्रिश्रेष्ठ! कल तो युद्ध होते-होते बचा। भला कोई बात थी।

'बहुत कठिनाई से रुका,' द्रोण ने कहा।

'पितामह भीष्म बहुत प्रसन्न हुए,' विदुर कहने लगे।

'हुए क्यों, हो रहा हूँ', द्वार पर भीष्म पितामह खड़े थे। दोनों उठे श्रीर कहा : श्रारे ! श्रार्थ ! स्वागत है।

'स्वागत है ! चलो ठीक हुन्ना', पितामह ने कहा, 'कहीं कोई मुक्ते भी ऐसे ही द्वनद्वयुद्ध के लिये निर्मात्रित कर देता तो, तो मैं बृद्ध ! त्राचार्य ! कृपा रखें। कहीं त्राप सब कुमारों को एकत्र करके कहने लगें कि भीष्म ! ले.....तेरा समय त्रा गया......'

द्रोग मुस्कराये। विदुर ने ऐसे देखा जैसे सुना तुमने ! स्रार्था कृपी ने सुना। हँस दीं।

### 30

ग्राज ग्राचार्यपत्नी कृपी बहुत व्यस्त यीं।

'त्रुपका !' उन्होंने पुकारा, 'त्रुरे वह कहाँ है !' वे बुड़बुड़ाई'। स्राज सामग्रियों की भीड़ में से वस्तु का द्वाँद निकालना कुछ कठिन हो रहा था। दासियाँ काम पर लगीं थीं।

'ग्रायें,' वृपका ने ग्राकर कहा।

'खीर के लिये तो दूध आया था ?' क्रपी ने पूछा।

उनकी बात समाप्त होने के पहले की वृषका ने इशारा किया : वह जो रखा है उघर ।

उसने दकना खोल कर दिखाया।

'ठीक ही तो है', कृपी ने पास खड़ी दासी को डाँटा, 'रखा तो है। तू देखती तो है नहीं, बस आर्थे, वह कहाँ है, वह कहाँ है।' फिर बृषका से कहा: मैं क्या-क्या देखूँ ! अरे, फिर भूल गई।

'क्या ऋार्ये ?'

'कुछ नहीं', कृपी ने कहा, 'वह कहाँ है ?'

'देवी क्या !' वृषका ने उत्सुकता से पूछा । कृषी की ध्यानमसमुद्रा देख कर उसका कौत्हल वढ़ गया।

ग्रभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि ग्रश्वत्थामा ग्राया। उसने कहा: ग्रम्ब!

'क्या है वत्न ?' क्वपी इधर आ गईं। 'सब ठीक है न ?' अर्थ्वत्थामा ने पूछा। 'सब ठीक है', कृषी ने कहा, 'बस तिनक भूमि प्रचालन रह गया है, इपका त् जरा दासों को वहाँ भेज है।' वृपका चली तो कहा: इसी सुन तो, ठहर जा, मैं ही कहे देती हूँ। अश्वत्थामा आया है, तो उसे कुछ जिला देन ? कब तक जानें सूपकार भोजन बना पायेंगे, कुछ ठीक ही नहीं, न अभी मांस बना है, न..... अरे, त् देख क्या हो रहा है! कुबी ने अश्वत्थामा का मुख देख कर कहा।

भें देख रहा था,' श्रश्वत्यामा ने मुस्करा कर उत्तर दिया, 'कि श्रमी तो यहाँ कुछ नहीं हुआ।'

'क्यों 'कुछ क्यों नहीं हुद्या रे ?' कृषी भल्लाई, 'यह इतने पदार्थ वन गये हैं, यह सब क्या है ?'

'फ़्न मालाएँ कहाँ हैं ?'

'वह पुष्पध लाता हो। माली जाये स्यात्। मैंने कल भी मालिनी के दहा था, पर त्तो जानता हैं, वे धूर्त होती हैं,' कृपी कहती रही।

'श्रच्छा माता ! मैं जाता हूं,' श्रश्वत्थामा ने कहा, 'मुक्ते बड़ा पान है।' वह चलने लगा तो क्वाी ने रोक कर कहा : क्या कहा, तुक्ते व्हा काम है, श्रीर यहाँ सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। श्राजकल के लड़के.....

ग्रह्वत्थामा चला गया था।

याहर विशाल प्राङ्गण में चंचल तुरंगों के से युवक कुमार एकत्र रोकर यातें कर रहे थे। उनमें अनेक प्रकार की वातें चल रही था। रह्मशाला की यात धीरे-धीरे कम हो चली थीं। शिष्यगण अब पाठ-राशा की कम बातें करते, बाहरी जगत की अधिक बातें होतीं। कीन, वब, कहाँ जायेगा, यह विषय उनमें छिड़ने लगा।

प्राङ्गण में भारी पर्शों के चलने से विद्योग पैदा हो गया । श्रोर वे मस होतर हँसते ।

राखी की भंकार फैलने लगी । सुयोधन बीच में गर्व से खड़ा था।

उसके चारों श्रोर कौरव कुमार खड़े थे। पाँगडव कुमार श्रलग खड़े थे। संख्या में वे कम थे। परन्तु श्रजु न का नाम इतना श्रविक फेल गया था कि उसने श्रपनी श्रल्पसंख्या की कमी को दूर कर दिया था। कर्ण श्रोर सुयोधन ने कनिल्यों से देखा। कर्ण ने देखा कि श्रजुंन ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने कोई था ही नहीं। युधिष्ठिर श्रवश्य नम्र था।

श्राचार्य द्रोण ने प्रवेश किया । उनको ब्राते देख कर चार्गे ब्रोर एक शब्द फैल गया, फिर स्वर संयत हो गये ब्रीर सब ब्रादर से खड़े हो गये। सुयोधन ने प्रणाम किया ।

'मुखी रही वत्स !' द्रीण ने कहा, 'जय ही।'

उन्हें देख कर महारथी ऋर्जुन ने चरण छुए। ऋाचार्य ने कहाः उठो वीर धनुद्धर ! उठो ।

श्राचार्य की यह प्रशंसा कर्ण के हृद्य में शूल वन कर चुभी। वह श्रागे वह श्राया।

श्राचार्य ने युधिष्ठिर को देख कर कहा: वत्स ! इधर तुम नहीं दिखे ? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े।

श्रङ्गराज कर्ण को देखकर श्राचार्य ने कहाः वस्त ! उस दिन तुम वहुत उद्विग्न हो रहे ये न ? श्राज समय श्रा गया है। मैं कुछ करूँ गा। उसे करना में तुम्हें ही वीर मान खूँगा।

कण् ने सिर भुका लिया।

सुयोधन ने कहा : देव आजा दें।

'तुम्हारा भी काम है वत्स । ग्राधीर न हो ।'

सुयोधन कुछ न कह सका । द्रोण जैसे ग्राये ये वैसे ही वार्ते करते हुए भीतर चले गये ।

कुछ देर बीत गई। तत्र वृपका आई। कहाः आर्थ तत्तर है न ? चालिये हस्तप्रचालन कर लें।

दासों ने छाकर कहा : भोजन तैयार है।

कुमार जाकर हाथ घोने लगे। दासियाँ पानी डाल रही थीं। जब वै हाथ घो चुके तो पहों पर जाकर बैठ गये। कई शूद्र भोजन परोसने लगे। गुरुपत्नी कृषी स्वयं देख-रेख कर रही थीं। उनका ध्यान था कि कोई श्रधपेट न रह जाये।

'घर समभो बत्म, इसे घर समभो । यहीं रह कर बड़े हुए हो । प्रश्य बड़े होकर संकोच न करना।'

भोजनशेपान्त जब विशाल भवन में त्राकर बैठ गये।

न्नाचार्य द्रोण पर्के से ही बैठे हुए थे। वह किमी चिता में ड्वे हुए थे। सुरोधन जीर कर्ण भीम के पास बैठ गये।

श्राचार्थ द्रों या ने उट कर कहा : तुम सब मेरे शिष्य हो । श्राज तक में तुम्हें, जो में जानता था, वह सब स्नेह से देता रहा था, कुछ भी मैंने तुमसे छिताया नहीं.....

उन्हें उटते देख कर सब तरुण खड़े हो गये। उनके मुख पर भी गाम्भीर्थ ह्या गया।

श्राचार्य ने देखा वे मन तत्वर तरुग थे। उन्हें कुछ विश्वाम सा हुशा। फिर कहा श्याज वह समय आ गया है कि तुम मेरे सामने बरावर बन कर खड़े हुए हो।

'पर नहीं गुरु देव !' युधिष्टिर ने कहा, 'हम त्रापके शिष्य हैं।'

श्राचार्य ने कहना प्रारंभ किया: तो भी कुमार, समय परिवर्तन बन्ता है। सोलह वर्ष का हो जाने पर पुत्र भी पिता का मित्र हो जाता है। फिर श्रव तुम लोग युवक हो चुके हो। इसलिये मैं तुम्हें योग्य समक बर श्राज तुमसे एक वस्तु मांगता हूँ। वह है मेरी गुरु दक्तिणा। होती! दोने ?

सुयोधन ने कहा: छार्य ! यहाँ तो छापकी छाज्ञा की प्रतीद्धा है । कर्या ने कहा: देव ! छाज्ञा दें। त्राचार्यं ने देखा त्रर्जुन शांत था। उन्होंने उघर देखा। कहा: पुत्र! तुम ?

'देव! मैंने सबसे पहले प्रतिज्ञा की थी। मैं सोच रहा था, आपने सुक्ते भुला दिया।'

'नहीं वत्स !' द्रोण ने कहा, 'तो मैं कहूँ ?' 'ग्राजा,' सब बोल उठे।

'पाञ्चालराज द्रुपद को युद्ध में हरा कर मेरे पास पकड़ लाग्रो।' 'पाञ्चालराज !' सुयोधन कहा, 'देव ! वह ग्रपराधी है ?'

'तर्क न करो वत्स,' द्रोगाचार्य ने कहा, 'एक दिन उसने मेरा द्रापमान किया था। तब से ऋभी तक वही द्याग मेरे भीतर पल रही है।'

कोध की हुङ्कार फूट निकली। ग्राचार्य के नेत्र भयानक दिलाई दिये। त्रार्जुन उस समय स्तन्ध रह गया। सारे कुमारों ने द्रोण के नेत्रों से निकलती उस ज्वाला को देखा। वे उसे देखते ही रह गये। इतना कोध!

श्राचार्य ने फिर कहा: मदांघ हुपद ने एक दिन मुक्ते दिख् समक कर कहा था कि ब्राह्मण ! तू मूर्ख हैं। तू मुक्ते मित्र कहता है? यदि तू चाहे कि तू मुक्ते समान समके तो यह तेरा पागलपन है। वत्स ! उसने भरी सभा में मेरा श्रपमान किया था। उस समय उसके गवीं ते राजन्य कि पर श्राह्मास कर उठे थे। मैंने सुना था। लहू की एक-एक बूंद मेरे तर उस समय विष बन गई थी। नहीं जानता, किसने मुक्ते श्राह्महत्या करने से रोक दिया था। उस मर्मान्तक वेदना को भी मैं सह गया था। किसलिये ? श्राज के दिन के लिये।

'जय !' सुयोधन ने गरज कर कहा, 'मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस मदांघ द्रुपद को आपके सामने लाकर डाल दूँगा, गुरुदेव! उसका इतना साहस कि उसने आपका अपमान किया ?' श्राचार्य ने कहा: साधु सुयोधन, साधु।' पर फिर भी मन में श्रव भी श्राचार्य को संदेह रहा। उन्होंने मुझ कर देखा। सब कीरव कुमार नुयोधन की श्रोर देख रहे थे। श्राचार्य ने श्रीर सुझ कर भ्रू कुञ्जित करके बाँई श्रोर देखा। श्रर्जुन सुस्करा रहा था।

श्राचार्य को धेर्य हुआ।

कहा : वत्स ! कल शात:काल हम चलेंगे। मैं तुम सबके साथ चलूँगा। कल परीद्या है। कल जो विफल हो गया, वह श्रपनी विद्या के साथ न्याय नहीं कर सकेगा।

एक-एक करके शिष्य उनके सामने आकर चरण स्पर्श करके चलने लगे। सुयंधन ने कहा हं आचार्य विश्वास करें।

'कल्याण हो, सुयोधन !' श्राचार्य ने उत्तर दिया ।

रात को इसी बेटी सांचती रही। कल स्वामी युद्ध पर जायेंगे। प्रिय के प्रति हुरी संभावना भी तो छाती है। ध्यान छाया यदि हुपद जीत गया तो। कितना भयानक होगा उसका परिणाम। वे यर्रा गईं। हुपद के उस ध्यवहार की कल्पना करके उनकी छाँखें भय से विस्तारित हो गईं। वे पूरी रात सो नहीं सकीं।

प्रातःकाल द्रोणाचार्य ने श्रज्ञ ने से कहा : वत्स !
'देव !'
'कल तुनने कुछ नहीं कहा !'
'देव ! वहाँ कहना क्या था ! वहाँ तो करना था !'
द्रोण सुस्कराये । वहा : तो तुम भी तो चलोगे !
'श्रवश्य देव ! पाँची नाई चलेंगे ।'
'साधु वस्य साधु,' होण ने तिर हिलाया ।
'परन्तु नेरी एक प्राथना है,' श्रज्ञ न ने द्वे स्वर से कहा ।
'क्या वस्य !' द्रोण चौंक गये ।

'यदि ग्रापकी ग्राज्ञा ग्रीर ग्रनुमित हो तो मैं पहले कुरु कुमारों की शक्ति देंख लूँ १'

'फिर ?' द्रोग ने पूछा ।
'जब वे ग्रसफल रहें तो मैं यत्न करूँ।'
'तुम्हें निश्चय है, वे पराजित हो जायेंगे ?'
'देव, मन कहता है।'
'ठीक है, यदि वे सफल हो गये तो ?'
'तो मेरा दुर्भाग्य।'

द्रोण ने कहा: अर्जुन! इतना दंभ अनावश्यक है। सुयोधन श्रीर कर्ण भी साधारण योद्धा नहीं हैं। कहीं ऐसा न हो कि तुम कुछ न कर सको और वे द्रुपद को मेरे चरणों पर लाकर डाल दें। फिर तुम क्या करोगे ? द्रोण ने भौं उठा कर पूछा।

'देव! मैं जानता हूँ जो घड़े छलछल करते हैं, वे कभी पूरे भरे नहीं होते', श्रर्जुन ने चरण छूकर कहा, 'या फिर श्राज्ञा दें कि मैं श्रपने भाइयों के साथ चला जाऊँ। मेरे पराजित हो जाने पर वे जायें।'

'परन्तु ऐसा क्यों ?'

'देव! मेरा परिश्रम होगा, वे ग्रापने ऊपर यश ते लेंगे।' 'हूँ। वत्स! तो सफलता की भी रेखा खींचनी होगी?'

भी 'देव! संसार कहेगा, श्रजुंन कायर था। वह गुरु दिल्ला भी विदेसका।'

त्रजु न उठा श्रीर बोलता गयाः माता कुन्ती का ऐसा ही श्रादेश है। हमने परामर्श किया था।

द्रोण मुस्कराये । कहा : तो कुरुकुल ग्रौर पांडुकुल के विदेप की जड़ें इतनी बढ़ गई हैं ?

त्रजु न ने कहा: श्राज से देव! सुयोधन सदा से ही ईर्ष्यां हु है। इसने भीम को बचपन में ही विष देकर मार डालना चाहा या।

'कब ?' छाचार्य चौंके ।

'देव! प्रमाणकोटि में!' छाजुँन ने कहा, 'बहुत दिन की बात है। तब हम छोटे थे। माता ने कहा था कि किसी से न कहना। तब बहु छाश्रित थे, बालक थे। माँ स्त्री थीं। इनकी छोर सब ही थे। हमारा कीन था! एक बिहुर श्रोष्ट थे!'

होगा को बाद भ्राया । बहुत दिन हुए जब कुन्ती के स्राने पर कृप ने स्प्रहतस्थामा से प्रश्नोत्तर किये थे ।

'फिर,' ख्रजुंन से कहा, 'उस दिन रङ्ग्याला में ख्रापने क्या नहीं हैया गुरुदेव ! वे तो हमें ख्रकेला समके थे। उस दिन यदि ख्राप, श्राचार्य ख्रीर पितामह मेरी छोर ख्राकर खड़े न होते, तो मदोद्धत पुरोधन इतनी शीव्रता से शांत कमी नहीं होता। यह हमें नष्ट कर हैना चाहता है।'

होगाचार्य ने कहा: वस्त ! दारुग संवाद है। महाराज को ज्ञात है ? 'तब तो नहीं, पर द्याभाग है।'

'है कुछ नहीं बहते ?'

'ख़ाचार्थ! उब पिता छाप जैसे नहीं होते। वे पुत्र स्नेह से विवहा है।'

होगाचार्य ने मोचा ! क्या वे पुत्र होम से ऊपर हैं ? क्या उन्होंने श्रश्च के मनान ही अश्वत्थामा को सब कुछ बता देने का यत्न नहीं किया।

धारे-धारे रथों के ठठ लग गये। एक-एक करके राजकुमार ग्राह्म-राखों से मुसब्जित होकर उतरे। सब ने जय निनाद किया: ग्राचार्य होसा की जय!

हुपया ने बातायन से भाँक कर देखा। प्रभात की धूप में बुवक़ों के बबच छोर शिरस्त्राण चिलचिला रहे थे। उनकी कटि में खड़ग लटक रहे थे। हायों पर श्रङ्गुलित्र थे। द्रोगाचार्य बाहर श्रा गये। वे इस समय लौह वर्म पहने थे, जिस पर सुवर्ग का काम था।

राजन्यों ने गर्जन किया: आचार्य द्रोगा की जय!

श्रवकी बार का गर्जन श्रीर भी गंभीर था। द्रोणाचार्य का विशाल भवन गूँज उठा। दास-दासियों ने मर्दल बनाया। कृपी ने कुमारी की श्रारती;उतारी। फिर प्रार्थना की: वज्रधर इन्द्र! इन्हें विजय दे।

द्रोण ने रथ पर खड़े होकर कहा: पाञ्चाल ! प्रतिहिंसा गरज रही है। राजन्यो ! शपथ लो कि विजयी होकर लौटोंगे।

तुरंग हिनहिनाए। राजन्य रथों पर चढ़ गये श्रीर फिर उन्होंने खड्ग निकालकर श्राकाश की श्रीर उठा कर कहा: हम प्रतिशा करते हैं कि गुरु की इच्छा पूर्ण करेंगे।

उस समय वृषका ने देखा कि ग्रसल्य खड्ग धूप में चमचमा उठे। द्रोगाचार्य ने कहा विजय ! विजय की ग्रोर।

सारिय ने कहा : प्रभु ! स्त्राज्ञा !

'पाञ्चाल की ग्रोर !' मुयोधन पुकार उठा । च्रपका ने देखा रथ एका-एक करके विशाल सिंहद्वार में से बाहर निर्कल गये। दासें ने द्वार बंद कर दिया।

वृषका दौड़ कर छत पर चढ़ गई। ऊची श्रष्टालिका से उसने पर धूल उड़ती जा रही थी। राजपासाद के बगल में से राज पर श्रत्र रथ दौड़े चले जा रहे थे। वह खड़ी-खड़ी देखती रही। प्रासाद में बैठे श्रार्थ बाल्हीक ने पूछा: श्रार्थ देवत्रत ! यह सेना किथर चली ?

वाल्हीक के चपक में सोमदत्त मिदरा ढाल रहे थे। भोष्म पितामह ने कहा: श्राज ता नया पर्व है श्रार्थ। 'ार्व ? कौन-सा ?' सोमदत्त ने पूछा। 'श्राचार्य द्रोश श्रपनी गुरु दिल्ला लेने गये हैं।' 'गुरद्विगा ?' दोनों चौंके।

'कैसी गुरु द्विगा ?' सोमद्त्त ने मदिरा नीचे गिरा दी।

पितामर भीष्म ने कहा: द्रुपद का अंत आ गया है आरे क्या १ च्त्रिय का भी कोई जीवन है १ एक दिन उसने गर्व में आकर आचार्य द्रोण का अमान कर दिया था।

'ब्रानिण का श्रामान किया उस मूख ने,' श्रीर बृद बाल्हीक ने एक चपक पीकर कहा: श्रीर डानो सोमदत्त ! इसमें कुछ या ही नहीं।

नामदत्त ने हँसकर फिर पात्र उठा लिया।

हपका जब स्नान करने भवन कुण्ड में बैठी श्रीर काकात्त्रा बोला तब वह हैंस कर कह उठी : क्यों रे ? क्या है ?

काङात्या बोला : क्या है ? क्या है ?

'ई क्या, जय ई,' ब्रुपका ने कहा छौर पानी सिर पर डालने लगी। कृती ने सुना तो पूछा : क्या कर रही ई ?

'देवी। स्नान!'

'जल्दी कर ले, मेरे पास आजा। आज मेरा मन बहुत उद्विग्न है।' 'ऐसा क्यों देवी! आर्थ तो इस समय तक पाञ्चालों का सहार प्रारम्भ कर चुके होंगे।'

कृपी डरी भी, प्रसन्न भी हुई।

श्रार्या कृती बहुत दिन बाद श्रार्थ लखती के पात गई। श्रार्या लखती बहुत प्रसन्त हुईं। कहा: हला! श्राज तुम श्राईं तो।

'ग्रवकाश ही नहीं मिलता था।'

'हमारे लिये भी नहीं !' लङ्घती ने मुस्करा कर कहां।

'कैसी बात करती हो तुन १३ कृपी ने कहा, 'तुम क्या मुक्ते कुछ श्रालग हो।

ल हुती ने कृपी को हृद्य से लगा लिया। कृपी रो दी। कहा: ग्राज दे पाञ्चाल गये हैं। 'तो क्या हुआ ?' लङ्घती ने कहा, 'वे निश्चय ही विजयी होकर लीटेंगे।

## ३१

पाञ्चाल के हरे-भरे देश में रथ घुसने लगे। उनके पाछे ग्रश्वा-रोही थे। कुमारों ने पहले नगर के बाह्य भाग में ग्राग लगा दी ग्रीर दो दलों में हो गये। एक दल राजद्वार से भीतर घुस गया। रथों की भीड़ देखकर नगरवासी समक्त नहीं सके कि ये कीन हैं। कुमारों ने एकदम ही नागरिकों पर बाणों की वर्षा की। ग्रसंख्य ग्राहत होकर गिरे। बाकी लोग भाग चले। हाहाकार मचने लगा। कुमारों ने एकदम हो लूटना प्रारम्भ कर दिया।

पाञ्चालराज द्रुपद उस समय राजभवन में बैठे थे। वे कुछ मंत्रियों से राजकीय विषयों पर वार्त्तालाप कर रहे थे। कंचुक ने घत्रराये हुए स्वर में कहा: नर नाथ! ग्रानर्थ हो गया।

'क्या हुम्रा ?'

'कोई सेना श्रागई है।'

वे एकदम उठ खड़े हुए। शस्त्र उठा लिये। कहाः सेनापति

ि 'देव! वे अपने प्रासाद में हैं।'

'उन्हें संवाद भेज दो।'

कौरवों ने प्रजा के घरों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया था। सुयोधन, कर्ण, सुयुत्स, सुशासन, विकर्ण, जलसन्ध, सुलोचन निरंतर अनाम संहार कर रहे थे। उनकी क्रूरता से स्त्रियाँ चिल्ला रही थीं। एक वृद्ध ने आकर बीच में रोकने का यत्न किया। कुमार जलसन्ध ने वह तलवार का हाथ मारा कि वृद्ध का सिर कट कर धूल में जा गिरा। कुमारों ने ग्रहहास किया। नुशायन चिल्ला उठा: जलसन्ध ! फंट्रक फीड़ा कर रहे हो !

जनमंघ ने कहा: बहुत दिन बाद रक्त देखने को मिला है। पहले जित्रियों को अधिक काम था!

मुणानन ने एक मुन्दरी की देख कर कहा : वह देखी ।

नवने देखा। वह चिल्ला कर भागी। उसी समय एक छर्वारोही ने उस पर घोड़ा चला दिया। वह मृच्छित होकर गिर गई। तब तक घोड़ा उसे शेंद्र चका था। उसको लहू में भींगा देखकर मुयोधन ने कहा: लाल हो गई है जैसे रंग खेल कर छाई है।

वर्ण हैं मा । मशासन चिल्लाया : (रजन्वला है)

कुमारों का छहरान फिर गूँज उठा । छावधों की भंकृति से पाञाल महानगर छक्तिकात्र यरथराने लगा था । घोड़े भाग रहे थे ।

नगरवासी भय ने छातंकित हो उठे। उनकी समक्त में ही नहीं छारटा था कि यह कौन भयानक रात्रु है, जो इननी वर्षरता से निरीत नगरवासियों की ही नहीं, सियों छीर बुद्धों का भी संहार कर रहा है। छाथिर यह है कौन।

पाझाल तरुग एकत्र होने लगे। उन्होंने परम्पर कुछ निश्चय विद्या। ये पहले राजप्रासाट की ह्योर संवाट भेज कर ह्यवसर देखने लगे। उत्तर से संवाद ह्याया—निर्भय रही।

तरमा लीटे तो उनमें नया उत्साह था। उन्होंने मंत्रमा की ग्रीर स्थना बार्थ बॉट लिया।

कुछ ही देर में वाहिनी दिखाई दो। चतुष्पर्थी पर पाछाल के दुर्पर्य पैनिय गरजने लगे। उनको देखकर नुयोधन ने कहा: श्रङ्गगाज! श्रद तो प्रस्तुनर प्रार्थेन हत्या।

ीने दें टुवराज ! मैं श्रमी देखता हूँ ।' छुपोपन ने गरज कर कहा : सैनिकों झाकमण करो । इंगित पर सैनिक ट्रट पड़े। दोनों श्रोर सैनिक श्रापम में जूक गये। इसी समय तक्गों ने टोलियों में श्राक्रमण किया। सैनिक घत्ररा गये। तक्गा इधर से श्राते श्रीर छापा मारते। जब तक सैनिक चैतन्य होते, उन पर पीछे से हमला होता।

फिर जयजयकार उठा - 'पाञ्चालों की जय ! महाबीर हुपद .की जय !'

उधर कौरव गरजे—'कुरुराज की जय !' पाञ्चाल श्रव समकेः। कुरुराज की सेना है।

श्रार्थ द्रोण राजद्वार के बाहर खड़े थे। वे कौरव कुमारों की पतीना कर रहे थे। वे एक रथ पर खड़े थे। उनका मन चिंताकुल था। क्या वे उन पाझालों को पराजित कर सकेंगे यही धोच उनके मन में बारबार श्राता। उनके पास थोड़ी सी सेना थी। वे उनके श्रंगरच्चक के रूप में खड़े सैनिक भीतर का कोलाहल सुन-सुन कर उन्नेजित हो रहे थे। द्रोण की श्राज्ञा के बिना वे हिलने की भी सामर्थ्य नहीं रखते थे। पर नगर में से जब कहीं श्राग की ऊँचो लपटें उठतीं तो वे चंचल हो जाते।

उनके पीछे पागडव ये। युधिष्ठिर रथ पर खड़े थे। चारों त्राकी भाई ग्रपने-ग्रपने रथ से उतर कर उनके पास ही ग्रा गये थे। ग्रौर ूर्स समय ग्रापस में वातचीत कर रहे थे।

्रिंबड़ा भयानक कोलाहल है, युधिष्ठिर ने कहा, 'खूब युद्ध हो। है ११

सहदेव ने कहा : श्रापने सुना, वे सैनिक क्या कह रहे हैं ! नकुल ने कहा : कौरव प्रजा को लूट रहे हैं । यही न ! सहदेव ने स्वीकार किया : हाँ, वर्बरता से । 'मूर्व' हैं,' युधिष्ठिर ने कहा, 'शत्र त्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं । उन्हें नगरवासियों से बोलने की श्रावश्यकता ही क्या थी ! यह तो एक व्यक्तिगत युद्ध है। राजा लड़े। राजा की सेना लड़े, क्योंकि वह लड़न के लिये ही हति प्राप्त करती है।

वृधिष्ठिर बात समाप्त भी नहीं कर पाया था कि ऐसा तुमुल निनाद हुआ कि वे सब चौक उठे,। आचाय होगा सम्भीर खड़े थे।

श्रणुन ने कहा: देव ! कुछ श्रनर्थ हो गया लगता है।

द्रोग ने कहा : ठहरो छर्जुन । स्रघीर न हो । इर्जुन चुर हो गया ।

महानगर में युद्ध बहता ही जा रहा था। अपने संबंधियों के साथ उसी नमय दुर्जय हुपद सिंह के समान रथ पर दिखाई दिया। उसके सुवर्ण रण पर उसकी पनाका फहरा रही थी। कर्ण ने लच्च संघान दरके पताका पर वागा मारा। हुपद ने उसका वागा काट कर दो ट्रक यर दिया और दूसरे वागा से कर्णा की प्रत्यक्ता को काट दिया। सुपेश्वन द्यागे स्था गया। उसने गरज कर कहा: सावधान हुपद! तेरी मृत्यु तेरे सिर पर आ गई है, झन्यथा यदि वचना चाहता है तो आत्म-समर्पण कर दे।

्रष्टुपद हँसा । उसने वाणो की वर्षा प्रारम्भ कर दी । सुयोधन घररा गया ।

हुपद की केना की बाण वर्षा ने कौरव केना को छिन्न-भिन्न कर दिया। छैनिक भागने लगे। उनको भागते देख कर मुयोधन चिह्नायाः भागो मत। इटे रहो।

जिन्तु वाणों की पीड़ा से वे मुँह नहीं मोड सके। तब कर्णों ने रथ बदल कर नया धनुप लिया और दूसरी ओर से सेना लेकर बढ़ा। मृज्यगण ने उसी समय बाधा डाली। कर्णों फिर पीछे हट गया।

पाञ्चाल दुर्धर्थ ये। उनका रोप प्रचराड था। वे ऐने सामने ह्या गये देते हाचानक ही हिमालय सामने ह्या गया था। उनकी शक्ति से कौरव धार मन ही मन डरने लगे।

वाद्यध्विन होने लगी। पाञ्चाल वाहिनी ने जत्र वाद्य सुना तो दे उन्मत्त होकर चिल्लाने लगे ऋौर उनका वेग दूना हो गया।

राजा द्रुपद की जय का निनाद इतना ग्राधिक हो। उठा कि कौरव सेना अधर हो गई। उसके सैनिकों को लगा वे चारों ह्योर से विर गये हैं।

अकेले द्रपद र भूमि में अलात चक की भांति घूम रहे थे। वे कभी यहाँ दिखाई देते, कभी वहाँ, परन्तु उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कौरवों को वे एक नहीं, इस समय ग्रानेक से दिखाई दिये। उनकी प्रचंड हुङ्कार उनके धनुप की टंकार के ऊपर सुनाई देती और तब कीरव सेना दहल उठा । उस पराक्रमी बोर को चपेट में ब्राकर वे सैनिक हाहाकार करने लगे।

श्रचानक पुरवासियां ने त्राक्रमण कर दिया । वे बरसते हुए बादली की भाँति लाठा, मूसल, जिसके जो हाथ में पड़ा लेकर कौरवी पर टूट पड़े । उनकी संख्या बहुत वड़ी थी । श्रमली कोघ तो उन्हें ही था जिनके साथ कीरवी ने इतना करू व्यवहार किया था । उनकी ब्राँखीं में बचीं, बूढों श्रीर स्त्रियों का रक्त पुकार रहा था।

सुयोधन ने देखा प्रजा स्वयं उमड़ी ग्रा रही थो। वह पीछे हटने लगा । तत्र सुयोधन, विकर्ण, सुत्राहु, दीर्घलोचन ग्रादि कुथित होकर , केले द्रपद को लच्य करके बागों की वर्षा करने लगे। द्रुपद घायल प्। उन्होने त्राणों को रोक कर, जब फिर युद्ध प्रारम्भ किया तो वे श्रीर े भयानक प्रतीत हुए । उनके विद्योभ ने उन्हें रक्त के लिये त्रातुर वना दिया । जब वे बाण नहीं चलाते तो दोनों हाथों में खड्ग लेकर संहार करते।

कर्ग पीछे हट गया। पुरवासियों ने उसके रथ को घेर लिया या। वह धनुप पर बागा रख भी नहीं पाया कि दूर से सत्यजित ने उसके धनुप को ही काट दिया। उस समय जलसन्ध ने आकर कर्ण की रचा की।

हुपद् इधर ही ब्हा । जलसम्थ ने उस पर बाग छोड़ा । बाग को हुपद् ने हवा में ही छापने बाग् से ही काट दिया ।

हुपद् ने गरज कर कहा : सावधान ! एक भी न जाने पाये ।

हुमरी छोर से गत्यजित की हुद्धार मुनाई दी: पाञ्चाल वीरी ! शत्रु छाविक नहीं है और वीर भी नहीं है ।

मृज्यगण छाने छा गया। उन प्रशस्त वच वाले वीरों ने धनुप भरती पर टेन दिये, छोर कान तक जो प्रस्वचा खींच कर बालों को छोड़ा नो ऐसा लगा जैसे बालों की एक भीत उमड़ पड़ी छौर फिर उसके बाद भीन पर भीन उड़ कर पत्र पर सीधा प्रहार करने लगी। बालों की भयानक वर्षा हुई। उस समय इननी धूलि उठी, इतनी रक्त वर्षा हुई कि चारों छोर छंचेग सा छा गया। दाकण चीत्कार छोर फिर कराह कर गिरने का भारी शबद छौर मरते हुए तुरङ्गों की हिन-हिनाहद। एए पर एक, ऐसी वीभत्मना छा गई कि सुयोधन के रोंगटे खड़े हो गये। उसने देखा उसका सार्थ बाण से छाहत होकर गिरा। वह रथ लेकर स्वयं भागा।

राजा गुपद का प्रष्टदान सुनाई दिया।

द्याने-द्याने सुयोधन का नथ नागा, किर उसके पीछे कर्ण था। उसके पीछे द्यमंख्य कुमार द्यपने दूटे कवच द्योग रथों के साथ भाग चले। जो वैनिक नहीं भाग सके, उन्हें पाझालों ने गाजर मूली की भौति काट दिया। द्योर जो भाग सके उनके पीछे पाझाल द्यश्वानेही प्रहार करते हुने बहते ही चले गये।

हुउद ने देखा। सत्यजित् निकट आया। वह अभी थका नहीं था। मत्यजित् हँसा। कहा: कुर देश भी इतना अहंकार कर सकता है ?

च्या भर में ही मैदान साफ हो गया। पुरवासी जयजयकार करने लगे। राजा द्वाद ने प्रापने बायों की श्रोर ध्यान दिया। कुछ नहीं। दो एक साधारण से थे।

'बर्बर !' सत्यजित् ने कहा, 'देखते हैं राजन् । कितना उत्पात किया है इन मूर्वों ने ? इसका बदला लेना होगा।'

तत्र कीरवों को ग्राता देख कर द्रोण की ग्राँखें ग्रङ्गारों सी जलने लगीं । नतिशार राजकुमार एक-एक कर एकत्र हो गये ।

द्रोण ने देखा श्रीर कहा : सुयोधन ! सुयोधन का मुँह नहीं खुला। गुरुदेव ने कहा : कर्गं ! कर्ण ने सिर श्रौर भुका लिया।

'कोई नहीं बोलता,' द्रोग ने पागल की तरह कहा, 'तुम्हें मैंन यही शिचा दी है ? इसी का उस दिन इतना ग्रहंकार था ? एक द्रुपद को तुम इतने लोग होकर पकड़ कर नहीं ला सके ? धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है।' श्रीर मुड़ कर उन्होने गरज कर कहा: श्रर्जुन !

'गुरुदेव !' अर्जु न ने कहा और रथ बढ़वा कर एक भयानक बागा छोड़ कर कहा : विजय ! गुरु द्रोण की जय !

## ३२

पाञ्चालराज द्रुपद ने सुना ग्रौर वे चौंक उठे।

सत्याजत् ने कहा : शत्रु लौट रहा है। द्रोण ! द्रुपद ने सुना। श्रीर हृदय में भय समा गया। तो वह यह ्तमाम उत्पात मचा रहा है। वह लाया है इन्हें पाञ्चालों पर श्राक्रमण करने ? अब समभ में आया। वर्ना पाञ्चाल और कुरु तो परस्पर मित्र थे। द्रोरा ! शब्द फिर कानों में बन उठा।

उस समय महावली भीम की गदा उठी। वे ऋर्जुन के रथ के **ब्रागे-ब्रागे चले । मानों पर्वत का एक खंड एक ब्रौर शृङ्ग उटाये बढ़** रहा था। भीम का गर्जन इतना भयानक था कि सुन कर ही रात्रु काँप

गया जैसे पहाड़ ग्रापस में टकरा रहे थे। श्रर्जुन ने देखा की भीम फनट कर बहते चले जा रहे हैं। वह प्रसन्न हो उठा।

नकुल, सहदेव ने अर्जुन के रथ के पहियों की रहा का भार उठा लिया ! दिशाओं में सेना के चलने से प्रतिध्वनि होने लगी । पाञ्चाल सेना उतुङ्ग थपेड़ों में भीम ऐसे धँस पड़ा जैसे कोई विकराल ग्राह पुच्छ पटकारता हुआ बुस आया हो । उनके रुद्र रूप को देख कर च्या भर हुपद भी स्तंभित रह गये कि यह भयानक व्यक्ति कीन है !

शुधिष्टिर नहीं आये थे। उन्हें अर्जुन ने रोक दिया था। जब वे चले तो अर्जुन ने कहा: नहीं आर्थ! हम चारों ही काफी हैं।

जब तक बुधिष्टिर मना करते वे चले गये थे। युधिष्टिर वहीं रथ पर खंड़ रह गये। उनकी इच्छा हुई चले जायें, फिर ख्रज् न का ख्रादेश यह छात्रा। क्यों जायें ? क्या छर्जुन के रहते हुए द्रुपद वच सकेगा। उन्हें पूरा विश्वास था। वे नहीं गये।

पराजित कीर बढ़ोगा के पीछे खड़े में । द्रोगा ने एक-एक कर सबकी देखा । कहा कुछ नहीं । केवल विरस्कार से मुस्कराये । परन्तु किसीने भी भिर नहीं उठाया । अब वे अपना सिर उठाने की शक्ति खी चुके थे। पृथिष्टिर ने : कहा नुयोधन थक गये होगे । विश्राम करों ।

तुर्याधन के हृद्य में ह्याग लग गई।

श्रर्जन बहता चला गया। उसके सामने से सेना ऐसे फर्टन लगी हैहे मत गजराज के घुमने पर वन में कमल नमृह छिन्न-भिन्न हो जाता है। श्रर्जुन के बाग्य धारासार वर्षा करने लगे।

राजा द्रुपद चैतन्य हुयं ग्रीर रथ पर चढ़ कर कहा: सारथि! व्देचलो।

प्रख्निन पुकार कर कहा : हे बुक्वाहिनी के वीरो ! प्रजा पर नहीं, सेना पर प्राक्रमण करो ।

प्रजावासी इस पुकार से रुक गये। धीरे-धीरे वे पीछे इस गये।

श्रव सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। कुरु सेना श्रर्जन के सेना-पितत्व में श्रदम्य शक्ति से लड़ने लगी। योग्य सेनापित सब प्रकार से सेना को रक्ता करता हुआ रथ में घूम रहा था।

द्रुपद श्रीर श्रज्ञंन का वाण-युद्ध होने लगा। द्रुपद ने श्रपने तीच्ण वाणों को कटते देखा श्रीर वे श्रज्ञंन के वाणों से छिन गये। सत्यजित् चिल्ला उठा। श्रज्ञंन की वाण वर्षा से द्रुपद व्याकुल हो गये। उन्होंने चिल्ला कर शंख फूँका। श्रज्ञंन ने स्य द्रुपद के स्य की श्रोर बढ़ाया।

सेनापतियों ने हाँक लगाई : सृज्जयो ! इधर !

सृज्ञय दृट पड़े। वे बड़े भयानक योदा ये। उनके हाय में लंबी तलवारें थीं। कुछ धनुप-बाण लिये हुए थे। श्रीर देखते ही देखते उनके शादू लों के से तरुणों की भीड़ बढ़ गई श्रीर एक च्रण के भीतर ही सुज्जयों ने श्रजु न को वेर लिया।

भीम टूटा। उसने गदा से हाथियों को मारना प्रारम्भ किया। हाथी लेकर फीलवान बढ़ते, पर भीम इतनी त्वरित गित से चलता कि वे हैरान रह गये। हाथी चिखाड़ कर अपनी ही सेनाओं को कुचलते हुए भाग चले।

उधर देखते ही देखते अर्जुन ने उस भीड़ को छिन्न कर दिया।

्रिय घवरा गये। अर्केले आदमी में यह पौरूप उन्होंने कभी नहीं

्रिया। तभी कुरुसेना भी आ गई। अर्जुन ने इंगित किया।

प्रहार होने लगा। युद्ध बद्ध गया। और सारिय ने जो कशाघात किया

तो चारों घोड़े उन्मत्त रव से हिनहिन करते हुए अपने पिछले पेगे पर

खड़े हो गये और वेग से भत्ये। अर्जुन ने उस समय उठ कर उछले

हुए रथ पर से जो बाए मारा तो सामने खड़ा सेनापित कट कर गिर

पड़ा। उसकी अद्भुत स्फूर्ति देख कर पाञ्चाल सेना घर्षरा गई।

सारिथ ने रथ रोकने का यत्न किया, किंतु घोड़े स्रावेश में थे।

ब्रजु न डगमगा गया, पर उसके बाग ने फिर दूसरे सेनापति को गिरा दिया।

उस समय द्रुपद के मुख से निकत्ता— 'धन्य ! चीर ! तुम धन्य हो !' सत्यितित् नहीं सुन सका । वह कोघ से चिल्लाया : जाने न पाये । तब कुफ सेना ने जयध्विन की — 'जय ! गार्ग्डीव धन्या अर्जुन की जय !'

पाञ्चाल सेना घत्ररा कर जयध्वनि भी नहीं कर सकी।

मत्यिजित्, राजा द्रुपद का भाई, ब्याय की भाँति दूरा। दोनों में युद्ध होने लगा। सत्यिजित् स्वयं बढ़ा पराक्रमी था। उसके बाणों ने एक बार श्रज्ञीन को देंक दिया। श्रज्ञीन ने जब तक उन बाणों को बाटा, उसने दूसरी वर्षा की। श्रज्ञीन ने कई बार प्रयत्न किया किंतु वे वार-बार उसकी बाण वर्षा से घिर जाते।

उसने श्राण निको डाट दिया। तब श्राण नि दस तीच्या बाया चढ़ाये श्रीर मारे। सत्यिजित् बायल हो गया। वह कराह उठा। किंतु उसने श्रीरज नहीं छोड़ा। श्रावकी बार उसने सी बाया तक श्राण नि पर छोड़े जिन्होने समस्त रथ श्राच्छादित कर दिया।

उनका भयानक युद्ध देखकर सेनाएँ रतंभित हो गई। वे चुप होकर उनका विकराल युद्ध देखने लगीं। तब अर्जुन ने एक पैने बाग से वीर सत्यिजित् के धनुप की प्रत्यक्षा काट दी। एक टंकार आई और मत्यिजित् ने अपना धनुप पेंक कर नया धनुप उठा लिया।

तब श्रर्जुन ने बागों से उसका रथ तोड़ दिया। सत्यिजत् ने श्रर्जुन के सारिव श्रीर घोड़ों पर लच्य किया। श्रर्जुन इसे नहीं सह स्वा। तब श्रर्जुन ने सत्यिजत् के घोड़ों को मार डाला, सारिथ को मार डाला, जो भयानक चीत्कार के साथ गिगा। तब सत्यिजत् सँभला भी नहीं कि श्रर्जुन ने उसकी ध्वजा काट दो। उसके धनुप की मूँठ काट

डाली श्रीर जो बाण चढ़ाकर मारा तो उसका त्गीर कट कर गिर पड़ा।

सत्यजित् भाग खड़ा हुआ। उसे भागते देख कर द्रुपद ने रण बढ़ाया श्रीर वेग से श्रजु न पर बाण वर्षा करने लगा। श्रजु न ने द्रुपद के सारथी श्रीर रथ के घोड़ों को घायल कर दिया। द्रुपद का धनुष श्रीर ध्वजा काट डाली। द्रपद का सार्थि श्रचेत होकर रथ में गिर गया श्रीर मुख से रक्त उगलने लगा। द्रुपद ने दूसरा धनुप उठा लिया।

प्रचरड हुँकार के साथ जैसे आकाश से विजली उतर रही हो गरज कर अर्जुन को पाञ्चालराज हुपद की ओर बढ़ते देख कर सेना हाहाकार करने लगी। उस समय कोई रोक नहीं थी। हुपद और अर्जुन के बीच का रास्ता खुल गया था।

किंतु दुपद भयभीत नहीं हुआ। उसने कहाः अर्जुन। तुम्हारी प्रशंसा बहुत सुनी थी।

'ग्राज देखें राजन !' कह कर ग्रज्ज न ने वाण छोड़ा। द्रुपद ने काट कर कहा: ग्रौर छोड़ो।

उस समय भग्नावशेष के बीच में हुपद ऐसा दिखाई दिया जैसे वह , किसी विशाल भवन का ग्रांतिम स्तंभ था जो अपन भी गिरने को तैयार था। ग्राजुन ने फिर उसकी ज्या काट दी। हुपद ने घनुप फेंक

सेना में भयानक चीत्कार हुग्रा। ग्रजु न का रथ जाकर द्रुपद के रथ के पास रक गया।

हुपद के माथे से रक्त वह रहा था। उसने उसे हाथ से पीछ लिया। श्रीर फिर उन्नतिशर देखा। श्रर्जुन ने श्रपना धनुष रथ में रख कर, श्रपना त्र्णीर भी वहीं फेंक दिया श्रीर वे एक बार सारिय की 'सावधान' कह कर मुड़े। सारिय ने देखा वे श्रव श्रत्यन्त उज्जित्वित दिलाई दे रहे थे। तब अर्जुन रथ ने कृद गये और खड़ा हाथ में लेकर भारते। हुपद भी तत्वर था। वह खड्ग लेकर सामना करने को खड़ा था। परन्तु उसके प्रयत्न अर्जुन को न रोक सके।

वे द्रुपद के मामने ही उसके रथ पर चढ़ गये। दोनों में कुछ देर चड्ग-युद्ध होता रहा। तब अर्जुन ने खड्ग का ऐसा हाथ मारा कि द्रुपद के हाथ खड्ग भाषाकर दो ट्रुक होकर गिर गया। वह निःशस हो गया। तब अर्जुन ने अपना खड्ग फेंक दिया और खाली हाथों से दोनों में युद्ध होने लगा। द्रुपद को अर्जुन ने इतनी जोर से दवाया कि वे चिल्ला उठे।

ह्मजुन ने द्रुपट को कैसे बाँघ लिया जैसे समुद्र को मथकर गरुड़ किसी विज्ञाल नाग को पकड़ ले।

सत्यिजित् इर कर भाग चला। ग्रापने राजा को •इस प्रकार पकड़े जात देखकर सैनिकों के छक्के छूट गये। देखते ही देखते कुरु सेना के जामने पाझाल जेना भागने लगी। उसके पाँवों की उठती धूल ग्राम रावों से निकले रक्त को गँदला करने लगी। शहाकार बढ़ गया।

उस समय श्रुषं न श्रयना विशाल शंख निकाल कर बजाने लगे।
रणोन्यस प्रतिष्वनि दिगंतों में थपेड़ा मार कर बजाने लगी। सेना का
हालाकार द्र गया। वह श्रप्रतिहत निनाद विशाल श्रद्धालिकाश्रों के
प्रत्येक विवर में भर कर परिवर्द्धित होने लगा श्रोर पाञ्चाल की रक्तरिक्षत
स्मि उस भीषण प्रतिष्यनि से विद्धुब्ध हो गई। ऐसा लगा जैसे समुद्र
प्रभंजन में गरज रहा था, या कई सिंह गुहा से बाहर श्राकर एक साथ
गरज डठे थे। धमनियों में प्रवाहित रक्त उस तुमुल निनाद को मुनदर
जम मा गया श्रीर राशु खियों की द्याती भय से विद्रीर्ण मी हो गई।
हातक रोने लगे।

वर शंख निनाद नगर के बाहर भी सुनाई दिया। ब्रोखाचार्य ने सुना। कहा : सार्या, नगर में चलो। 'देव ! ग्राप चलेंगे ?' 'हाँ।'

'प्रभु उन्हें त्रा जाने दीजिये', सारिय ने डरते हुए कहा।

'बह मैं जानता हूँ,' द्रोण ने सूखी हँसी हँसकर, कहा, 'यह अर्जुन का ही शंख है, जो इतना प्रचण्ड ख कर सकता है। तू निर्भय रह।'

जिस समय द्रोणाचार्य का स्थ पाञ्चाल नगर में बुसा पर्यो पर श्रानेक शव पड़े थे जैसे वे अपने रक्त को धरती पर बहा कर द्रोण की अभ्यर्थना कर रहे थे। द्रोण ने आँखें फिरा लीं। क्या उनकी कोंध की ज्वाला को बुक्ताने के लिये इतने मनुष्यों के रक्त की आवश्यकता थी ?

सामने से ऋजुंन का रथ ऋा रहा था। वह प्रसन्न था। द्रोण ने देखा। उसने पुकारा: गुरुदेव!

द्रोण का स्थ ठहर गया। सारिथ ने देखा अर्जुन के शरीर पर कई जगह तलवार के घाव थे। पर अर्जुन ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें नई स्फूर्ति भर रही थी।

श्रर्जुन ने कूद कर द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श किये श्रोर कहा: गुरुदेव! विजय हो गई।

'सच कहते हो बत्स !' द्रोण के स्वर में कंप था।

्रं 'देव ! देखिये ! नगर श्मशान बना पड़ा है । कुरु कुल के कुमारों श्राचार्य का नाम काला कर दिया ।'

'श्रजु न !' द्रोण ने कहा, 'क्या कहा तुमने ?'

उस समय अर्जु न ने कहा: गुरुदेव ! नगर-नाश रोक दीजिये। नगरवासियों ने आपका कुछ अपराध नहीं किया । निरीह धजा पर आर्तक जमाकर भी कौरवों ने क्या किया ! द्रुपद ने उन्हें हरा कर भगा दिया। द्रुपद फिर भी हमारे सम्बन्धी हैं। देव !दया करें। प्रभु। अपना कोध शांत करिये। त्रजुन को बात में सार था। द्रोगा ने देखा, नगर श्रीहीन, भग्न विनत पड़ा था।

होग् ने हाथ उठाया । उठे हुए हाथ उठे ही रहे गये। फिर किमी ने भी विनाश नहीं किया। नकुल, सहदेव श्रीर भीम, लौटने लगे। इन समय तक एक युधिष्ठिर का रथ भी नगर के बाहर से भीतर श्री गया था।

होगा ने विभोर होकर अर्जुन का सिर वार-वार सूँघा। आज आनंद ने उस विशाल वट इन्न को कंपित कर दिया था जो आशाश्रों के इतने पन्नियों को अपने भीतर आश्रय देकर जुपचाप जड़ा प्रतीन्ता कर रहा था। अर्जुन अलग हो गया। कहा : गुरुदेव! आजा दें।

'क्या है बत्स ?'

'एक स्म उहरें।' द्रोग ने देखा वर चला गया।

तब श्रर्जुन ने होण के चरणों पर लाकर बँधे हुए हुपद को पटक दिया। हुपद का गवों बत शीश भुक गया था। उसका सर्वस्व छिन चुका था। वह श्राज बंदी वन कर उस होण के सामने खड़ा था जिसे उसने उस दिन इतनी कठोरता से उत्तर दिया था कि तुम मेरे मित्र नहीं हो सकते। होण को देख कर इस वेला हुपद को जैसे मन ही मन श्रव श्रायश्चित हो रहा था।

द्रोगाचार्य ने द्रुपद को देखा। वह जैते द्रुवता हुन्ना चंद्रमा था। निष्प्रम, मिलन, रुवेत प्रायः। श्रीर वे उद्यगिरि पर चद्ते हुए सूर्य के समान ये, जो विजयी ग्रमण की लालिमा के बाद न्त्राया था। द्रोग के मुख पर एक बहुत ही मंद मुख्याहट थी। यह विजय जीवन के एक स्वप्न की पृत्ति थी। एक-एक करके इन समय द्रोगाचार्य को द्रुपद की सब बातें याद न्त्रा रही थीं। उन्हें याद न्न्राया वह उनका श्रीभिक मित्र था। एक दिन वह द्रोग के लिये कितना व्याकुल हो जाता था।

द्रुपद का सिर मुक गया। पराजय ने उसके हृदय को काट दिया था। श्रपमान ने जैसे उसके भीतर दाह पैदा कर दिया था।

द्रोण ने मुस्कराकर कहा : तुमने शायद मुक्ते पहचाना नहीं नरनाय? 'आप!' द्रुपद का गला कँघ गया।

द्रोण ने कहा : द्रुपद ! मैंने तुम्हारा राज्य छीन लिया है, मैंने तुम्हारा नगर लूट लिया है। मैंने पाञ्चालों श्रीर कृं जयों के गवांत्रत शीश में घूल भर दी है। इस समय तुम जीते हुए शतु के श्राचीन हो। श्राच तुम्हें याद श्रा रहा है यज्ञसेन कि पहले तुम मेरे मित्र थे? श्राच तुम्हें याद श्रा रहा है कि द्रोण केवल एक भिखारी नहीं है। श्राचार्य का स्वर श्रीर उठ गया। वे ऊपर सिर उठा कर बोले : तुमने राजन्यों के दर्प श्रीर श्राहंकार में पागल होकर एक दिन मुक्ते भुला दिया था। परंतु जानते हो बाह्मण का कोघ! ब्राह्मण ने ही इक्कीस बार पृथ्वी को जीता था।

द्रुपद मुस्कराया। द्रोण समक्त नहीं सके। वे च्रण भर श्राश्चर्य से देखते रहे। फिर कहा: द्रुपद! तुम मुस्करा रहे हो ? तुम्हें मेरे गौरव को देख कर संदेह हो रहा है ?

त्रजु<sup>र</sup>न चौंक उठा।

परंतु द्रुपद् निर्भीक बोलाः यह सत्य है क्राचायं। मुक्ते वास्तव में है। मुक्ते किसने पराजित किया है ?

'मेरे शिष्यों ने,' द्रोण ने कहा।

ं 'ग्रौर वे कौन ये ? ब्राह्मण् ?' उसने पूछा I

'नहीं, वे राजन्य थे। वे कुलीन च्त्रिय थे,' द्रोण ने जोर देकर

कहा । द्रुपद फिर मुस्कराया ।

द्रोण को श्राश्चर्य हुश्रा। कहा: तुम्हें इसमें भी संटेह है ? 'नहीं मेरे मित्र।' 'मित्र नहीं, में विजेता हूँ।' हुउद हँसा। कहा: मैं राजा था श्रीर हूँ द्रोग । राजा पराजित होकर भी राजा ही रहता है। मेरा गीरव तुम नहीं मिटा सकते क्योंकि राजा हार कर भी भिखारी नहीं बनता। वह माँगता नहीं। वह खड्ग के बन पर फिर राज्य श्रार्जित करता है। द्रोगा देखते रहे।

हुपद् ने फिर उत्तर दिया: तुम समभते हो तुमने मुक्ते हरा दिया क्यों कि तुम्हारे शिष्यों ने मुक्ते हरा दिया। मैं यह समभूँ कि म्राचार्य होगा ने नहीं, महर्षि म्रामिवेश्य ने मुक्ते हरा दिया। द्रुपद ठठा कर हैसा। फिर बोला: द्रामगा! तुमने मुक्ते कहाँ हराया! राजन्य को राजन्यों ने हराया है। फिर तुम बीच में कहाँ हो!

द्रोश को लगा द्रुपद जीत रहा था। बोले: जित्र ! परंतु त् प्राज बंदी बन कर खड़ा है।

'तो यह कोई विस्मय की बात नहीं है ब्राह्मण । जय छोर पराजय भाग्याधीन है। जिस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, उसे मनुष्य महैव ही छाननी शक्ति के बाहर की वस्तु समक्तता है। मुक्ते एक ही हप है। मुक्ते तुमने नहीं जीता, मुक्ते समर्थों ने जीता है।'

'क्तिय!' द्रोण ने कहा, 'छाज तेरे मुख ते यह सुन कर मैं प्रमन्त हुछा कि महर्षि छाझिबेश्य की शिक्षा निरर्थक नहीं गई। यह तो तक देन्यूँगा जब त् मृत्यु के हाथ में पड़ेगा।'

हुपद एकाएक कॉप उठा । तब द्रीसा हँसे । कहा : जीत किसकी, हार किसकी !

हुपद ने सिर नीचा कर लिया था। वह कुछ सोच रहा था।

होगा को लगा, द्रुपद ठीक कह रहा था। वास्तव में वे श्रपने पहले पथ ने निर गये थे। उन्होंने सेवाहित की थी। वे कुर कुल के श्राधित में। उन्होंने सुनाचार्य वाला ही पथ पकड़ा था, वही जिसकी वे एक दिन निदा किया करने थे। द्रोण ने देखा हुपद् गम्भीर था। उसके मुख पर काली छाया काँप रही थी।

'मैं ब्राह्मण् हूँ,' द्रोण ने कहा, 'द्रुपद! में तुम्हारी भाँति नहीं हूँ। हार कर भी जो जीत जाये वही ब्राह्मण् है। जीत को जो अपना जन्मिस अधिकार समसे वही ब्राह्मण् है। ब्राह्मण् इसी गर्व पर जिया है और जीता रहेगा, तब तक, जब तक विधाता स्वयं उसका गर्व खंड-खंड नहीं कर देते। ब्राह्मण् का गुण् चमा है राजन्! यदि ब्राह्मण् के सामने सिर उठाअोगे तो ब्रह्म क्रोध उस शिर के दुकड़े-दुकड़े कर देगा, परन्तु यदि विनय से उसे अपना पूज्य, अपना स्वामी मान कर चलोगे, ब्राह्मण् चमा करेगा। ब्राह्मण् स्पर्धा नहीं सह सकता। श्रीर जानते हो, जो ब्राह्मण् स्पर्धा करता है उसका अंत १ मृत्यु। तुम अधिकार पाकर चमा नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ।'

द्रुपद ने कहा: आप विशाल हृदय हैं आचार्य। मेरी ही भूल यी। द्रोण ने टोका: भूल नहीं थी राजन्! पहले गण् गोत्रों में रक्त देखा जाता था। उसी के अनुसार वर्णभेद से मानापमान होता था। अब तुम नये प्रवाह में बह रहे हो। तुम धन देख कर मनुष्य की स्थित को आँक रहे थे। कल तक वर्ण सर्वश्रेष्ठ गुण् था। आज कुरु-पाञ्चाल में धन सर्वेसर्वा हो। यथा है। आज धन के बल पर वेश्य भी आदर- हो चले हैं। ब्रह्मा की यही इच्छा है। कोई क्या करे?

ेद्रोण ने इशारा किया।

्र श्राची श्रामे श्रामया। उसने कहा : उठो नरनाय। गुरुकी श्राहो गई है।

सुयोधन ने कर्ण को देखा। कर्ण ने अर्जुन को। तब अर्जुन ने हाथ बढ़ा कर द्रुपद के बंधन छूदिये। सैनिकों ने आगे बढ़ कर बंधन खोलना प्रारम्भ कर दिया। तब द्रुपद के बंधन खोल दिये गये।

द्रुपद बढ़ कर द्रोण के चरणों पर गिर गया। पुरानी प्रीति उमड़

पड़ी। वह रोने लगा। द्रोगा ने उसे उठा कर वस्त्र से लगा कर कहा: जब हम पढ़ते ये तब हम केवल मनुष्य थे। न ब्राह्मण, न सित्रिय, न धनी, न टिग्ड़। तब हम कितने सम्ल थे।

इपड ने नेत्र पोछ लिये।

तब होगा ने दोनों हाथ फैला कर कहा : मित्र ! मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा । हे च्रित्रय श्रेण्ट ! बाल्यावस्था के वह सुन्दर दिन जब याद करता हूँ तो छोचता हूँ, संसार अब पहले की भाँति सुन्दर क्यों नहीं रहा । इपद ब्हासेन, मैं तुमसे फिर मित्रता करना चाहता हूँ ।

इपद् ने कहा : मित्र !

'मित्र !' द्रोग ने वहा, 'उस दिन यदि यही शब्द कह दिया होता तो क्यों इतनी बेटना की ज्वाला मुक्ते सहनी पढ़ती श्रार्थ यहसेन ! मैं तुम्हारा श्राधा राज्य तुम्हें लीटा दूंगा क्योंकि तुमने ही कहा था कि राजा ही राजा का, जन्निय ही जन्मिय का मित्र हो सकता है। तो उस मित्रता को स्थापित रखने के लिये श्रावश्यक है कि मैं स्वयं राजा बन जाऊँ। गङ्गा के दिल्ला के किनारे के श्राज से तुम राजा हो श्रीर उत्तर की श्रीर का राज्य में वस्त्रा।

सेना ने जय निनाद किया।

दृषद् ने भुक कर कहा : ब्रह्मन् श्राप पराक्षमी हैं । क्त्रिय राज्य जीत कर देना नहीं जानते । मैं श्रापके सामने नतशीश हूँ ।

द्रोण ने कहा : आरचर्य न करा चित्रय ! पहले भी हमने ही शुद्रों और वैश्यों को दबाने के लिये यह सारी पृथ्वी तुमसे जीतने के बाद भी, चित्रियों को हाँ द-हाँ द कर दान दी थी। क्योंकि जहाँ ब्राह्मण और चित्रिय एक होकर नहीं रहते, वहाँ नीच वर्ग सिर उटा देते हैं। द्रुपद् प्रस्त हो गया।

होगा ने वहा : ग्रज़िन ! 'देव !' 'राजा द्रुपद की ग्रम्यर्थना करो।'

त्रर्जुन ने प्रणाम किया। द्रुपद ने उसको गले से लगा कर कहा वहा वीर शिष्य पाया है आपने आचार्य!

ग्रीर यह कहते समय द्रुपद की व्यथा फलक उठी जैसे मन में काँटा क्सक रहा था। ऊपर से वह मुस्कराया। वह सोच रहा था कि इस समय में पराजित हूँ। यही क्या बुरा है ? एक तो द्रोण ब्राह्मण, फिर उसके साथ में इस समय चित्रय वल !

द्रोणाचार्यं ने कहा : त्राजुन ! चलो । कार्यं हो गया । राजा द्रुपद को प्रासाद में जाने दो ।

रथ लौट चले।

## उपसंहार

द्रोणाचार्य अहिच्छत्र देश के राजा हो गये थे। द्रुपद गंगातट पर स्थित माकन्दी देश के काम्पिल्य नगर में रहने लगे और चर्मण्वती तक के गंगा के दिल्ला भूभाग का शासन करने लगे। द्रुपद की ज्वाला भीतर ही भीतर पलने लगी। आचार्य द्रोण जीत कर भी अपने को विजयी नहीं समभते थे। क्या वे वास्तव में अपने ब्राह्मणगर्व को निभा सके थे? वह दंभ तो पहले ही चृर हो गया था।

रानी कृती ने जब प्रवेश किया उसकी आँखों में आँस् थे। श्रीर्थ!

'देवी !'

'ग्रश्वत्यामा हस्तिनापुर गया है।'

'क्यों ?'

'वहाँ स्यात् कुछ कुर कुमारों की मंत्रणा हो रही है।'

द्रोग ने देखा कि कृपी सच कहती थी। उन्होंने भी मुना था। कहा: तो देवी! भय क्या है! 'श्रापको श्रजुंन प्रिय है न !' 'हे तो श्रायें !'

'फिर छार्वत्थामा सुयोधन की छोर है।'

'सब कुछ है देवी', होण ने कहा, 'परन्तु पुत्र पुत्र ही है। मेरी श्राह्मा का प्रतिबिंब उसी में है।'

ग्रर्वत्यामा ग्राया । उसने कहा : ग्रार्थ !

दोनों चींक गये। द्रोगा ने उठ कर उसे गते से लगा कर कहा: पुत्र ! तृकहाँ चला गया था ! यह राज्य मैंने तेरे ही लिये ऋर्जित किया है।

ग्रस्वत्थामा ने पाँव छुये। द्रोण ने ग्राशीर्वाद ादया। इपका बील उठी: ग्रार्थ! ग्रव हम वहीं रहेंगे! द्रोण ने कहा: नहीं इपका! वहीं हस्तिनापुर ही चलेंगे। ग्रश्वत्थामा ने कहा: माता! मैं बहुत थक गया है।

'सी जा जाकर,' हापीन कहा, 'वुपका! दासी से कह वे प्रवस्य परें।'

ह्मश्वस्थामा चला गया। उनके जाने के बाद ह्यका भी चली गर्द। एकांत हो गया। होगा ने कृषी के दोनों हाथ पकड़ लिये। कृषी शांत खड़ी रहीं। होगा ने कहा: देवी! तुम प्रसन्न नहीं हो ?

'तुम प्रसन्त हो ?' सुनी ने पूछा।

होण उत्तर न दे सके । दोनो एक दूसरे की छोर रात के दीपालोक में देखने गरे।

उस सम्य कृषी सोच रही थी कि एक दिन यही होए राह का जिल्लाी था। उसका गौरव है कि वह ज्ञाल इतना गर्वीला बन कर खड़ा है। ज्ञीर कृषी का गौरव था कि उसने उसका तब भी साथ दिया था, जब वर भिरतारी था ज्ञीर ज्ञाल भी वह उसके साथ थी। स्त्री का तो एक ही धर्म था पति की सेवा। कृषी ने धन की महत्ता को

स्वीकार नहीं किया। पुरुप को महत्ता दी। घन ख्रीर दरिहता पुरुप के ख्रानुगामी हैं। स्त्री पुरुप की ख्रानुगामिनी है।

द्रोण जैसे समभ गये। कहा: आर्थे ! एक दिन यही अश्वत्यामा दूध-दूध कह कर चिल्लाया या। इसका रोना देख कर मेरी छाती फटने लगी थी। आज वह एक राज्य का स्वामी है।

कृपी ने मुस्करा कर कहा: पर क्या वह वही ब्राह्मण है, जो द्रोण थे ?

'वह तो नहीं है देवी। युग बदल गया है। परन्तु ब्राह्मण कैंवा भी च्माशील हो श्रापित के समय सदैव ही शस्त्र तेकर श्रपनी रच्चा करता रहा है।'

कृपी ने कहा : सोथेंगे नहीं ?

'क्यों नहीं। देवी! तुम थकी नहीं ?'

'जब तक तुम्हारे पास हूँ तब तक नहीं थकूँगी।'

'इतना विश्वास है।'

'क्यों कि मुक्ते तुम पर विश्वास है,' कृती ने गर्व से कहा और श्रांखों में काँक कर देखा।

प्रातःकाल मनोरम वेला थी। शीतल समीर बह रहा था। चारों गोर एक स्वच्छ निर्मलता थी जैसे सारा चराचर इस समय मनोहारी र शुद्ध था। ग्रोस से भीगी वसुन्धरा पर से कोहरा तो हट गया था, ्रेटूर्वा पर हीरे चमक रहे थे। ब्राह्म वेला में पच्ची बोल रहा था।

ि द्रोणाचार्य ने उठ कर ग्राग्निहोत्र प्रकालित किया ग्रीर मंत्रशट करने लगे।

कृषी ग्रहकार्य में संलग्न थी। ग्राश्वत्थामा राज्य के कर्मचारियों के साथ चला गया था।

# चीवर

### रांगेय रायव

'बीवर' ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिये इसमें मौखरियों के गृहवर्मा, मालव के देयगुप्त, बलभी के प्रवमह, गौड़ के शशांक, दिल्ग के पुलकेशिन दिनीय घौर चीन के सम्राट् क्यूसुम्ला के साथ ही हपबर्द्धन के साम्राच्य की चर्चा की गई है। भार्यव, वाग्रभह, रिवकीति स्नोर् चीनी राजदृत युवान्च्यांग भी एतिहासिक पात्र है।

दस उपन्यास का ध्याकपंगा कई कारणों से हैं। अभी युद्धों की सर्यकरता, सामनों के पड्यंत्र और सेनाओं के आतंक से ध्याप रोमांचित हो उठेंगे, अभी विलास और रूप के वर्णन से पुर्लाकत और दूसरे ही जग बौद्ध-धर्म की लोक-कल्याणमंत्री दाणी ध्यापको छाप्ये शांति प्रदान करेगी। इन सबसे भी ध्याकपंक मृति है इससे राज्यकी की जिसने ध्यान जीवन में वैभय, बेदना ध्यार बेराग्य तीतों की सीमा को देखा। इस मृति को ख्याप कभी भूल न पार्थेंगे।

्रास उपन्यास में रांगेय रापव एक नये स्वय में आ रहे हैं। असे 'शुद्दों का टीला' लिखकर उन्होंने खेगरेजी के उपन्यासों 'लाग्ट टेज आंव पोग्पिआई' तथा 'खंकिल टॉम्स केंचिन' को भीते होए विया था. 'सीधा सादा राम्ता' लिखकर भगवतीचर इस्मा के 'टेरे मेरे रान्ते' का उत्तर दिया था, वैसे ही 'चीवर' के प्रसायत से यहापाल की 'दिन्या' को फीका कर दिया है। 'विषया' में जो बीख-धर्म की पराजय है, उसे यहाँ जय में बदल पर जीदन की रांक्न के रूप में स्वीकार किया गया है। मृत्य ५)

किताव महल 🤡 प्रकाशक 🕲 इलाहावाद

कृपी ने देखा, प्रासाद में से द्रुपद के ग्रांतिम चिह्न भी जा चुके थे। उसने शांति का निश्वास लिया श्रीर पुकारा: वृपका !

ग्रव ग्राचार्य द्रोग रेशम के ग्रास्तरग पर बैठे थे। वे कुछ सोच

रहे थे। द्वार पर कभी-कभी घृमता हुआ दराडधर दिखाई देता। अनंत-'राल में कोई कहीं कोई वाद्य वज रहा था। द्रोगा को लग रहा था जैसे वे बहुत दिन बाद ज्वर से छूटे हैं। उनमें एक थकान थी, एक

शिथिलता थी। यह क्यों है ? उन्होंने अपने आप से पूछा । तभी वृपका और ्कृपी ग्रा गई। ग्राचार्य ने कहा: बैठो।

वे बैठ गईं। दग्डधर ने कहा: देव ! कुमार श्रजुंन उपस्थित हैं।

ब्रार्जुन ने ब्राकर प्रणाम किया। कहा: महाराज.....

द्रोख ने रोक कर कहा : यह मेरा गौरव नहीं वस्त ! त्राचार्य कहो श्राचार्य.....

कृपी ने देखा श्रीर श्राँखों में श्राँस् श्रा गये। श्रजु न भुका श्रीर उसने पाँवों की धूलि अपने माथे से लगा ली। उसके आँसुओं से द्रोग के चरण भींग गये।

्रे द्रोण ने विभोर होकर स्त्राशीर्वाद दिया।

🎙 भ्राचार्य !' गंभीर स्वर गूँज उठा। सब ने देखा। द्वार पर 💎 अमह भीष्म हँस कर कह रहे थे, 'ब्राह्मण ! तुमने प्रतिदान दे दिया ? तुम्हें लेने आया हूँ।

🔩 द्रोण व्याकुल से उठ खड़े हुए ।

ं ये होतिम चिह्न भी वा चुके य पुरागः हरका! ग पर हैं थे। वे कुछ तीच ः राडधर दिखाई देवा। श्रनंतः म्या होए हो लग रहा या । उनमे एक थकान यी, एक रं पृद्धा। तभी वृपका श्रीर 11 हरा देव ! इसार ऋडून हता : महासद्यः..... रीत्य नहीं बल ! ह्याचार्य नही ्रणा गये। बहुने सुत्त बीर रमा सी। उसके ब्रोहब्रों हे ब्रोह . हिया | हा । सब ने देखा । हार पर हाहाण् ! तुनने प्रविदान दे हिया !